### निवेदन

उन्होंश्रम धर्म के मानने वाह्ने भारत में विरहाल से है। इक्क वर्षों से कार्जमार्क्य द्वारा प्रचारित समाजवाद को लेता अपना रहे हैं। पर प्राय धर्म के प्रेमी समाजवाद ओर समाजवादी धर्म को हानिकारक समामते हैं। यतुष्य तमाज ने सर्वाद्रीण अध्युट्य के लिए दोनों आयदयक है। युक्त इन दोनों में मुज़रूप में नीसर्गिक या आयन्तुक विरोध नहीं प्रतीत होता। परीकृत सज्जनों को सेवा में आटर और श्रेम के साथ इस विषय पर कुछ निचार मेंट करता हू।

दीवान हात दिल्ली २८२-४८ ईश्वर चन्द्र आर्था 'मोद्गल्य'

# विष्य-सूची

---:0:---

ग्र

|                                               | 63             |
|-----------------------------------------------|----------------|
| १, विचारणीय विषय-                             | ₹3             |
| २ वर्णाश्रम धर्म का स्वरूप श्रीर उसका प्रयोजन | 80             |
| ३ समाजवाद का स्वरूप श्रीर उसका प्रयोजन        | <u> </u>       |
| ४ समाजवार की अपरिहार्यता                      | १६-२६          |
| ४ मामान्य धर्मा का उपयोग                      | २५-३४          |
| ६ ईश्वरवाद और समाजवाद का सौहार्ड              | 3,4−3,€        |
| ७ वर्ण धर्मों की अपरिहार्यता                  | 80-X6          |
| ८ सात्मक प्रधानचाद से समाजवाद की प्रतिष्ठा    | ¥2-5£          |
| ६ कर्म फल से समाजवाद की सिद्धि                | <b>Ę</b> ⊍-≂⊻  |
| १० वर्गाधमधर्मे और समाजवाद का संगमन ·         | <b>π</b> χ−ξco |
|                                               |                |

## विचारणीय विषय

--:0.---

मनुष्यों का जीवन सुख से परिपूर्ण रहे इसके लिये माचीन काल के लेगों ने कर्तव्यों का विभाग कर दिया था। आब भी विद्वान् मानव-जीवन को छुखी बनाने के लिये कर्म-विभाजन के उत्तम स्वरूप का विचार नई वशाओं में नई रीते से कर रहे हैं। प्राचीनों ने कर्म विभाग के लिये वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रकट किया। समय समय पर इसका रनरूप घटलता रहा। इसके शुद्ध और विकृत रूप के अनुसार समाज की व्यवस्था हेती रही। वर्ण अस के अनुसार चलकर भारतीय लोगों ने कभी सुख देखा और कभी दुःख। यर्णाश्रम का कीन सा रूप सुन और कौन सा दु स का कारण हुआ इस विषय में भारी मतुभेट हैं। यहां इस 'पर विचार नहीं करना है। पाश्चात्य विद्वानं ने समाज-ज्यमस्या को यथा-संभव तुख का श्रीधकाधिक कारण बनाने के लिये विश्वेध शासन प्रणालियों का व्याविष्कार किया। गत शताब्दी में श्राचार्य कार्ज मार्क्स ने समाजवाद का परिष्कृत रूप प्रकाशित किया । सार्क्स से प्रकाशित नमाजबाद शासन के नवे ढंग को दिखाता है। आज रूम में ममाजवाद वा अनुवायी शासन है। रूस के इस नवीन शामन के प्रभाव को देखकर संसार चलित हो रहा है। इस शामन की महिमा से हस के लोगों ने नव-जीवन पाया है। समाजवाद और समाज के शासन के नुखों को देखकर संसार के लोग अपने अपने देशों में इसी शामन का प्रचार करना चाहते हैं। भारत में भी समाजवाद के प्रेमियों भी भारी संग्या है। कुछ का तो इस पर उसी ढंग दा ज्यामह है जिस प्रकार का सान्य हायिक लोग संप्रदाय पर रस्तते हैं। समाजवाद का उदाम प्रचार करने वाले ज्योतक, लोग वर्ष्यक्रम वर्म के साथ हमका भारी विरोध समकते हैं और वर्षाश्रम का मूल से नाश करना चाल हैं। भारत में सदा मतभेद रहा है पर कभी क्सिंग ने शासन के बल से विरोधी मत को निटान की इच्छा नहीं की। राज्य ज्याम करी वाले परस्य विरोधी मत को निटान की इच्छा नहीं की। राज्य ज्याम करी का विरोधी मत को निटान की इच्छा नहीं की। स्वां मत्यास के कार्य में विरोधी मत करने वाले परस्य विरोधी मतों को कलते

फूलते देखता रहा है। समाजवादी चर्णाश्रम धर्म को मामाजिक शासन में रुकावट वतलाते हैं और यही विचार ना विपय है। दूसरी ओर धार्मिक लोग समाजवाट को पाप-पूर्ण और इहलेक

( २ )

श्रीर परलोक के मुखों का विनाशक समकते हैं। उनकी दृष्टि में समाजवाद से लोग इन्द्रियों के मुख मैंग विलास में सर्वथा दृष्ट कांग्रेगे। परमाक्षा पर मक्ति न होने से श्राध्यातिक श्रान्य का श्रान्य के सुध्या होने। परमाक्षा पर मक्ति न होने से श्राध्यातिक श्रान्य का श्रान्य के पर से स्विधा न नहीं रहेगा। इसिलये अच्छे हुरे सभी उपायों से संसार के तुच्छ मुरा थी लाला के परा में होकर दुराचार करने लगेगे। उन्तरी प्रकार के प्रमें वर्ष्या न होने के कारण विवाह की विश्वता नष्ट हो लावगी। पारिचारिक जीवन की श्रान्ति का भंग हो जायगा। घष देखना चाहिये कि समाजवाद श्रीर वर्णाश्रम धर्म व। परसर विरोध है जा नहीं? श्रीर विदे है ता वह विरोध किसी प्रकार हटाया जा सकता है या नहीं? मुझे प्रतीव होता है कि हन होनों में विरोध नहीं है श्रीर विदे है ता वह दिरोध किसी प्रकार हटाया जा सकता है या नहीं? मुझे प्रतीव होता है कि हन होनों में विरोध नहीं है श्रीर वो के श्रयाचार से किसी हो पी हैत कही है कि सनता

होते देता । वर्षांश्रम धर्म प्राणीमात्र का महत्त करने वाला हैं। ये दोनों विरोधी नहीं हो सकते । समाजवाद की महायता में वर्णुधर्म अधिक उन्नति होने लगेगा और वर्णुधर्म से अनुसार समाजवाद को धर्म-संगत करने के लिये विस्तार से लेला है। प्रायः उन्हों ते समाजवाद के मूल रूप को विना लिये जिनमें की पूजी से पातने वाले ज्यापार के भार से दये लावयें हिंदि अवदूरों की दशा दिसाकर पूजीवाद की मिला की है। प्रवाद मिलाकर भशीने रारीहें, चलाओं को शलफ कर और वेचकर आमदनी पांत हैं। इस अकार एक पूजीवात का अवदूर पनने के कारण होने वाली हरितता से हुटकारों ही जावना। इस अकार पर पर में सा अवसा इस अकार के कारण होने वाली हरितता से हुटकारों ही जावना। इस अकार को भरेगा। उन्हों की है। यर हससे समाजवाद और वर्ष का भेला नहीं होता। इसमें समाजवाद का आला। नहीं

के लिए पहले अलग अलग इनके स्वरूप और प्रयोजन को

ामाजवाद पवित्र और उज्बल-हो जायगा। धर्म के साथ ामाजवाद की चलुदूलता दिखाने का प्रयत्न यह पहला नहीं है। वर्ष धर्म के न मानने घाले लोगों ने अपने ट्यप्ने मत के

प्रकार को अ रखा जन्दान को है। यर इस्त्र समाजवाद का शास्त्र नहीं यर्भ का मेल नहीं होता। इसमें समाजवाद का शास्त्र नहीं दिखाई देता। यर्भ जीर समाजवाद के तस्त्रों का जीवन देने याला मिलाप कम से अपले प्रकरणों में दिसाया जायगा। इन दोनों के मेल से जामकवक्त होने वाले जीवन का श्रापुभय करने

पद्चानना चाहिए।

#### मनुष्यों में कमों का विभाग न हो तो व्यवस्था नहीं रह मकती। प्राचीन ऋषियों ने कमें विभाग के लिये मनुष्य समाज की चार भागों में बांट दिया है। वे चार हैं ब्राक्षण, चित्रय, वैरय और शृह्न । जो सार्य की लालसा से हीन होकर शिक्षा देते हैं, विशाल सम्यति और सासन के अधिकार नहीं चहते क ब्राह्मण हैं। शामन के अधिकारों चत्रिय हैं राष्ट्रजों से रहा करना और संमाम में लड़ना इनका काम है। छपि और व्यापार करना वैरयों का कमें है। ऐराययं की बृद्धि करना इनका काम है। ब्राह्मण के पाम विधा, चित्रय के पास शासन का अधिकार, वैरयों के पास विधा, चित्रय के तीने का अवयोग करर के वैरयों के पास च है। जनमें इन तीने का अवयोग करर के वीरयता नहीं है वे शृह्म है। उपनयं कर से यही चार वर्ण हैं। ब्राह्मण के पास न शासन का अधिकार है, न भारी ऐरवर्य, पर

वर्णाश्रम धर्म का स्वरूप श्रीर उसका प्रयोजन

के लिए चेतायनी दे सकता है। चित्रय के पास अधिशर है पर ज्ञान का गौरव नहीं है। वेश्य के पास वेयल सम्पत्ति है। येश्य धनयल से किसी का अिनष्ट करना चाहे तो ज्ञांत्रय राज-नियम के अनुसार रोक सकता है। तीनों वर्ष शुद्ध के भरण पोपण का प्यान ररते हैं। इसलिए वर्न्ड जीवन को सुख शान्ति के साथ यिताने में कहां का मामना नहीं करना पढ़ता। जिस प्रकार शर्रार के लिए सभी अंगों का अपने काम में समर्थ होना आवश्यक हैं उसी प्रकार मनुष्य समाज के लिए सब यहण आवश्यक है। अंगों के समान कोई वर्ण निन्दनीय नहीं है। इस नम से मच वर्ण अपने घर्म वा गालन करते रहें तो कोई

भी दु:खी नहीं हो मकता। समाज की रत्ता के लिये यह वर्श

विभाग है।

प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर है। वह राजा को भी धर्म मार्ग पर रहने

( १ ) ब्यक्ति के जीवन में अभ्युट्य और पारलै विक सुरा को प्राप्त

करने के लिये आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य, गृह, यानप्रस्य श्रीर संन्यास ये चार आश्रम हैं। यंद्यीस पत्रीम वर्ष तक ब्रह्मचर्य का काल है। इसमें शिला प्राप्त करके काम करने ये ग्य बनता है। पचास वर्र तक गृहाश्रम का काल है इसमें प्रत्येक वर्ण भोग के लिए धन क्साता है। समाज रहा के लिये संतान जला करता है। इसके जाननार वानप्रख है। इस दशा में धन यमाने या भार पुत्रों पर आ पहता है वे माता पिता का पालन करते हैं। तिना वेतन के अपने ज्ञान से समाज वी सेवा करनी होती है। चोथा है संन्यास। इसमें एक स्थान पर न रहकर घूमना होता है। सन्यासी जहा जाता है वहा धर्मीपदेश से जनता का हित करता है और राग है व से रहित होकर आत्म चिन्ता करता है। वर्ण व्यवस्था वर्मानुसार है। वर्ण के स्थिर करने में जन्म का प्रभाव भारी है पर प्रधानता वर्भ की है। यदि बाह्मण की सतान अपने धर्म का पालन न करे तो उसे उस वर्ए में रहने पा श्रधिकार नहीं है। केंग्रल जन्म पर वर्श क्यवस्था करने से समाज की शान्ति में विश्व है ने लगता है। आझए के पर उत्तन हुए हैं श्रोर काम शुद्र के हैं। उन्हें आझए पद पर बैठा देने से कोग न्याय के मार्ग पर नहीं चल सकते। आझए का पुत्र कर्म से यदि श्राद्धण हो तो किसो को प्रापत्ति नहीं हो सकती। वर्ण व्यवस्था का महत्व यह है कि इससे समाज की श्रावरयकताओं की पूर्वि दोवी है और ओर उससे उन्नव होने के साधन मिलते हैं। सनुष्य को पहली आवरयकता रारीर की है उसके लिए प्रत्येक वर्ण के भिन्न भिन्न काम नियत कर दिए हैं। जिनसे घन कमाया जा सकता है। पदाने और यज्ञादि कराने से दक्षिणा मिलती रहे और उचित दान जाता रहे तो

चित्रिय शासन के विश्विष् कार्य करके द्रव्य-लाम करता है। वैश्य का मुख्य रूप से द्रव्य पर अधिकार है ही। शुद्र न पदा सकते हैं न यज्ञ से उन्हें व निएए मिलती है। ज्यापार उनके हाय में नहीं। पर श्रम करके क़ुरुम्य के निर्वाह के लिए उन्हें भी धन मिल जाता है। इसरी खायश्यनता है पीडन से बचाने की। यह अधिभार और धन को हो खानों में रतकर पूरी की गई है। धन चर चिवार एक स्थान पर हो जायें तो निर्धन के कष्ट पाने की संभावना वढ़ जाती है। चतिय के पास क्रियशर है पर उसे दिहान बाइको की सम्म ते से चलना है ता है। यह मनमाने ढंग से याम नहीं कर मकता। प्रतेष्टा सबकी चाहिए। यह ब्राइक्ष को व्यक्षितार और धन न होने पर भी सबसे श्राधिक प्राप्त है। शासन नियमों की रचना उसके विचार से हैती है। श्राधकार श्रीर धन से जात्रय श्रीर वेश्य प्रतिहा पाते हैं। वर्ण धर्मी के खलग खलग नियत करने से एक और लाम है। जीवन भर एक काम में लगे रहने से कौशल था जाता है। एक ही मनुष्य कभी कुत्र कभी कुत्र करे तो विसी में प्रवीख नहीं हो सकता। इस अभिपाय से गीता में वहा है कि मतुष्य खपने अपने कर्म में निरत रहे तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्राधम न्यवस्था भी विषय सुख की लालसा को मर्यादा में रसकर वर्णां में परसर विरोध नहीं उत्पन्न होने देती। गृहाधम में पचीस वर्ष वक धन कमाने का अधिकार है। इसके पीछे कमाने से छुट्टी मिल जाती है। यदि भीग लालसा को

धड़ने दिया जाय वो इसका मृत्यु के व्यन्तिम इंग् तक व्यन्त नहीं ही सकता।लोग युड़ापे में भी निरन्तर पमाते रहें तो स्पर्ध यह जावेगी। जो युवा गृहस्य वने हैं कहें काम के लिए

( ६ ) श्राह्मण के लिए भूग दुस्त का कारण नहीं वन सकती। खान मही निहेगा। काम न कर समने से उनका छनुभा न यह सकेता। बूढे काम को छोड़ दें तो उन्में सन्तेत्व से समाज की सेवा का अमसर मिहेगा छोर नन ग्रहस्थ को जीविका की चिन्ता न रहेगी।

ईरार संसार की रचना करता है। पूर्व जन्म के कर्नों का फल देने के लिए वह नवा जन्म देना है। प्राप्तान के गुप्तों का चिन्तान और उसमें मन के एलाम करने से महुज्य उत्तम शांतियों को पाल कर लें।। है। ईरार मिक सुख दा मूल है। वर्ष और आश्रमों का वह सामान्य पर्म स्मृतियों में वहा है। किन स्मृतियों में वहा है। किन स्मृतियों में वहा है। है। है किन सुतियों में वर्षी श्रीर आश्रम का विधान किया है उन्हें ने ही ईरार भिन्त भी कार्री मामान्य गना का उन्होंत रिया है।

सहायक साधारण यमों के सम्बन्ध के बिना वर्ण व्यवसा का ग्रुढ रूप है—एवुट्यें की अपनी सहज भिन्न ग्रुडित्यें के अनुनार समाज के रित्त के लिए सिन्न मिन्न यमों को काषाण । यह ग्रुढ वर्ण धर्म समाज के लिए सदा पर्याया-पारी है। इसके बिना समाज सर्वाग्येण क्लाति नहीं वर सकता इस ग्रुढ वर्ण धर्म के साथ नाजा गर्ले में हैं ने वाली स्मृतियों ने कई अन्य तत्वा वा समावित वर्ण व्यवसा में किया है। यह सत वित्य नहीं कहा जा सकता है। और नहीं वह वर्ष व्यवसा का चाल्यक पर्म है। तक गा विस्तार करके स्मृत पा वान्य होने भर से केई बाहे श्रद्धा पर होन में अधियल को प्रमाणित नह विवा जा सकता। इसके अतिराक्त

श्रीचित्व को प्रमाधित वह विवादा सम्बता। इसके श्रीतिरक्त वर्षे धर्म की सहायता के लिए जिन धर्मा का विधान स्मृतियां में है वह सहायक हैने पर भी श्रपरिद्धा है हैं या नहीं ? सहायक हैं तो विक्ती सहायता उन्हों भिलतों है ? इन दहाधकों के विना भी वर्षे अवश्रका का पालन सम्भा है तो किस प्रमार ? इन सब विषये। का विचान प्रस्त के रूपमा ने तो। समाजवाद का स्वरूप खोर उसका प्रयोजन मनुष्यों का वह समूह समाज वहा जाता है जिसके व्यक्ति परसर के हित की सिद्धि करने वाले कामों को करते हैं। वे

लोग जो अपने सुन के लिए दूमरों को हानि पुंचाते हैं मिलकर इकट्टे पड़े हो जायें सो उन्हें ममाज नहीं वह सबते। समाज के सुख भी उपेत्ता करने वाले लोगों की भीड़ होती है। शरीर के अंगों के समाज उनमें आपम की आवरयकता के कारण सम्बन्ध नहीं हेता। समाज बन सके केई किमी को दुःरा न दे सके, इसलिए ज्यवसाओं की रचना की जाती है। प्राचीन काल से

अत्याचार करते रहे हैं। धनी निर्वनों को गाड़ी में जोतकर मद में भूनते हुए विहार करने रहे हैं। दिद्र भूग से पीड़ित होकर एक एक दाने के लिए भटकने रहे और संग्र होने रेसानी बखें से सजे पत्तों पर अलसार एवे रहे हैं। एक और पीड़ित बखें मानित भूग से व्याकुत लागों करीड़ों ने गां का मर्मनेदी हाहा-कार होता रहा है और दूमरी और दने गिने लुक्मी के बटारने

लेकर श्रव तक श्रनेक प्रशास दी ज्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। पर समाज नहीं बन सका। बलवान दुर्वलों को दवा कर

वाले लेगों की मण्डली में बीखा की मधुर प्यति गृतती रही है। मृहंग की लब के साथ नुपुर्ध की मतकार होगो रही है। इजारों वर्षों से यहा होगा आ रहा है। आज भी पीड़ितों की संख्या कम नहीं हुई। उलटी बढ़ गई है। भारत में टेकिय था कि में हुमरे देश में। सब जगह परस्तर

भारत में वासप था कि ना चूर र दर्श मा सर्व आहे प्रस्तर कहा है, किसान खेती करते हैं पर खेतों पर उनका श्रिफिटा महीं। प्रचय्ड थूप में, मुलसने वाली लू में हल चलाने हैं, शीत खाल की रावों में सुत्र कर देने वाली महीं महकर खेतों की रच, करते हैं पर जब सेजें, में जीवन श्रा जाता है तव उनरे देखते देखते भारा श्वन्त दूसरे उठा होते हैं। उनके परिवार को भरपेट रोटी नहीं मिलती । भृष्वामी गगर्नचुम्बी महलो की रचना विसानों के उत्पादन से करता है। पीडित किसान भी ध्यपनी शक्ति के खनुमार हानि पहुँचाने की इन्द्रा करता है। पर उसका यत्न सफल नहीं होता । जहां दिसान रोत की उपज का स्वयं स्वामी हैं दूसरा छीतने वाला नहीं है वहां यह भी श्रधिक धन कमाने की लालसा से अन्त की मेंहगा करने का यत्न करता है। भन्ने ही हरिंद्र लीग न रारीह सबने से भूसी रहे। उसे कोई चिन्ता नहीं। उस समय किसान अपने आप सोतीन करने वाले भूस्वामी से कम करूर नहीं होता। मिलं के मजदूर विन भर काम करके थके हारे सार्थ घर लीटते हैं। उन्हें तिना येतन नहीं मिलता जिससे वो समय उन्हें श्रीर उनके ारची को उचित भोजन मिल सके। मिल को एक यार सडा करके मिल का स्वामी वंगली नहीं दिलाता और रूपये खिंचे चले जाते हैं। हरेक व्यापारी अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। सब अपने लाभ का ध्यान मुख्य रूप से करते हैं। दूसरी के सुख की चिन्ता किसी को नहीं। मिल कोयते की धान या धोतों के स्वामी श्रीर फर्मकर मजदरों के समान जिनका परस्पर ऋशित श्रीर आश्रय रूप से सम्बन्ध नहीं है वे भी दूसरों से द्वेष रखते हैं। हाथ से काम न रनेवाले वारीगरा को लीजिये। वे अपनी बनाई बस्तक्षों को मेंहरो दामों वेचना चाहते है। सरीटने वालों का यत्न सस्त दानों में लेने का होता है। एक रूपये भी बस्त का मूल्य बेचने वाला चार पाच या जितना श्रविक मिल सके उतना लेना चाहता है। माहक चाहता है वारहें, दस, छह या चार धाने में ही मिल जाय। दुकानदारें ध्वीर बाहक में स्वामी श्रीर कर्मकर का सम्बन्ध नहीं पर विरोध तीव है। अभी और अस

के सरीदने वालो था भगड़ा वहीं समाप्त नहीं होता। रेल स्टेशनों पर कुली मजदूरी अधिक चाहते हैं और यात्री कम श्रापस का यह बैर मिन्न बगों में ही नहीं है। एक पर्ग लोग भी परस्पर बहुत भगडते हैं। मजदूरों में देख लीजिये काम भी क्सी के कारण प्रत्येक मजदूर चाहता है सुके का मिल जाय श्रोर दूसरे निरम्मे रहे। दर्जियों मे स्पर्धा रहती है दूसरे वे पास कोई न जाय सब उसीसे वस्त्र सिलायें। इस इच्छ से एक कुछ कम मूल्य में भी सीता है। दूसरो की सिलाई श्रानेक प्रतिया दिखाता है। प्रतिदिन की इस स्पर्धा में कुछ इन गिने आगे घढ जाते हैं। उनकी दुकान चमक उठती है। ज पीछे रह जाते हैं वे काम के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। कई बार अपमानित होते हैं। डाक्टरों ओर वकील में स्पर्धा का उम रूप मृतिमान होकर राजा है। जो श्रपने विषय के ज्ञान और व्यवसाय कोशल से प्रसिद्ध होगये हैं उन्हें धात क्रने का अवसर नहीं मिलता। कइयों को वरिव्रता में पिसना पडता है। बहुत से वेदा डाक्टर चाहते हैं रोग तीन रूप से फेलने लग जाय या अन्य डाक्टरों की दुकानें बन्द हो जायें।

इसी प्रशार खनेक यकील भी लोगों का क्रेगडना खण्डा सम भते हैं। लोग भगड़ें न तो उनका जीवन कठिन हो जाए। हर एक जिना हसर को टबाये जीना खसम्भव समभता है। नाना वर्ग म खीर एक ही वर्ग के खनेक मनुष्यों में परस्यर के विरोध क यह प्रधान कारण है। उवनक समाज नी इस ख्रवस्था को दूर नहीं किया जाता तब तक सुख खीर शान्ति नहीं हो सकती। विशाल मम्पत्ति तो दूर रही पर परना भी हजारों लालों के लिए दूनरों के सुख का मास विना छीने कठिन हो रहा है। खप्या पक खीर राज्य के विविध विमागों में लेखक खादि का कार्य

करने वाल मध्य शेंगी के लोगों का भी जीवन कष्ट पूर्ण है।

ये लोग रहतें। में गहते हैं। ध्रयः अपना सकान न होने से इनको किराए के सकानों में रहता पड़ता है। वेतन वस्म होता है इसिला कम किराए के सकानों में रहता है। वेतन वस्म होता है इसिला कम किराए के मकानों में रहते हैं। उनमें उटने बैठने की पूरी सुविधा नहीं होती। उचित साता में यल-पर रागा पत्त्वाओं को न रारीद सकते से चलवान नहीं वन सकते। यही भी ध्यावरण भोजन न मिलने से दुपले पता रहते हैं। वहु- गृत्य चिकिस्सा की भारी फीस नहीं दे सकते। इसिला ध्याव किला का कहा है। वहु- मुल्य चिकिस्सा की भारी फीस नहीं दे सकते। शिहा के लिए खाउ किला खात के स्वत्व कर करने में खारमुर्थ होने में हजारी प्रतिभाशाली ध्यावर सान से चुक्कित रह जाते हैं।

समाज की वर्षमान दशा इस प्रकार की है जिसमें सब सरांक रहते हैं। व्ययसर पाकर कोई भी दूसरे की दवाने से नहीं चरता। जो अन्याय और अत्याचार के इस संभाग में टिक नहीं सकते उन्हें शरीर का श्रम करके नाममात्र की मज-दूरी नेनी पड़ती है। उसी में अपना और परिवार हो तो उनका भी निर्योह करना पड़ता है। अन्य प्रारिष्यों के समान जब मनुष्यों में भी एक जीव दूसरे जीव का भोजन हो तो हवा श्रीर न्याय केसे रह सकते हैं। भेड़िये खरगोशों के माथ दया और न्याय का ज्यवहार नहीं करते। इस दशा में न्याय परोपकार आदि की भावना न धनियों में रह सकती है न निर्धनों में। श्रत्याचार का बीज वर्तमान व्यवस्था है, मानय का आतमा नहीं। निर्धन किसी कार्य से कमी पूजीपति बन जाते हैं तो वे भी अन्याय करने लग जाते हैं। भाई के मकान में रहने वाला यदि मकान का स्वामी वन जाये तो वह भाड़ा देने वाले लोगों के दुःखों की अवहेलना करने लग जाता है। इस श्रमंगत विपमता से भरी व्यवस्था के हटाने का माधन है समाजवात ।

पराये अम के फल से इटाकर, केवत अपने अम ने फलपर स्वत्र का प्रतिष्ठित करना सणाजवाद है। कर्ता को अपने नी कमी का फल मिलना तर्क मगत है। लोग जो जामा कर उसी का चेनन पाना न्याय की बात सममने हैं। देवरण

महीना भर काम करता रहे और महीने के अन्त में यज्ञत्त

नेतन ले जाय यह मन कं विचार म अन्याय है। इस लोक प्रसिद्ध नियम ना अनिक्षम जन होने नगता है तर टु एर उस नियम के माय माय क्या हार में के स्थानी पर इसके निरंधी रूप के भी उचित्र माना जाता है। इसिला व्यारमा नहीं ननने पाती। अग्यापक माने नेतन कोई दूसरा नहीं ननने पाती। अग्यापक माने नेतन कोई दूसरा ने हमें अचित्र नहीं मसकता। जिसने भार उठाया है उसे ही मजूरी देन हैं। पर किसान रोता म काम करें तो उपज पर भूस्वामी का अधिकार निर्मी के की निर्मे अनु चित्र नहीं है। यह प्रस्यक्ष ही किसान के काम के एन पर साम नवरने वाल भ स्वामी का अधिकार है। वस्तुत वह स्थरन

बिद्दी, स्वरत का अपहरण है। क्पना आदि कर्मकर लोग बनाने ह पर उन्ह कम मूल्य देकर महने भाव पर रेचकर धनियों का चोर डाफुखं का चुराबे और खूटे पटामों पर अधिकार नहीं माना जाता। इसका कारण उन पदायों का चोर डाफुखों के भम से उत्पन्न न होता है। तो तर्क बढ़ा है वह एंडी और उसमें उद्यक्त होते वाली संपत्ति पर भी समान है। लाभ उठाता वन्ट करके अपने ही काम के फल पर अधिकार निरियत कर दिया

जाय तो किसी को टरिइता न सताम्गा । एक श्रत्यन्त धनी श्रीर इसरा अत्यन्त निर्धन न होगा। यह भारी विषमता न रहेगी। मद अपनी शक्ति के अनुसार काम करेंगे और पाम के अनुसार फल पायेरी । शक्ति-भेट खीर काम का भेट रहेता और इसलित फल के स्वत्व का भेव भी रहेगा। पर इससे पातक नियमता न होगी। जिन कामों के करने वाले न्यकि हैं उनका फल न्यक्तियों को मिलेगा और जिनको एक हो नहीं अने रू करते हैं उनके फल पर समाज का श्राधिकार होगा समाज की संपत्ति पर व्यक्तिका अधिकार अनुचित है। विशाल भूमि में एक के श्रम से उपज नहीं हो सकती। उसमें समुदाय श्रम करता है इसलिए समुहाय स्वामी होगा , समुहाय में उपज का विभाग होने से बिना अस के कोई पूजीपति न बन सकेता। वही बड़ी मिलों श्रीर कारसानों से बहुत सतुष्य काम करने हैं। उनका भी एक स्वामी नहीं हो सकता । एक उस संपत्ति का श्राधिकारी नहीं यनेगा जिसके द्वारा थम के बिना या नाम मात्र के अस से दूसरों को वाधित करके दारेड बनाया जाता हो। शहरों के लिए संदक बनाना, पानी और प्रकाश पहुँचाना, जंगल का प्रयन्ध फरना, इत्यादि कामों के समान मिल, कारखाने और रेल वंक श्रादि राज्य के हाथ में रहेंगे। राज्य समाज का होगा इसलिए पदार्थों की उत्पत्ति के बड़े बड़े साधन और उनसे प्राप्त होने वाली मंपत्ति का स्वामी समाज होगा। कोई जुलाहा श्रपने कर्ष आहे का और दर्जी सुई, धागा, सीने की मशीन आहि लिए जुलाहे वा दर्जी को अपने हाथों से अस करना पडता है

दूसरे के हाथों से नहीं। अमहीन लोगों के पास खपार धन न रहने से समाज का राज्य अपरिमित धन का राम्मी हो जायगा। फिर बह सब लोगों के लिए जीविका, निवास, चिकिरसा, शिशा आदि का उसम प्रबन्ध कर सकेगा। सब नो शिला प्राप्त करने का खबसर होगा। सब खपने ज्ञान और सामर्श्य के खतुसार काम करेंगे। काम देवने के लिए आजन्स के लेगों के समान मटकना नहीं होगा। राज्य काम देगा। समाज के शासन में प्रजीपनियों का ज्ञम्स विलास और स्पन्न वा हाहाकार न होगा। लक्षी और सरस्वती का देर से चला आता विरोध

श्राजकल प्राष्ट्रतिक विज्ञान भी श्रात्यन्त उन्नति हुई है । रेल चौर विमानों से कुड़ ही काल में बहुत दूर पहुँच जाते हैं। कृपि विज्ञाने से पहले की ऋषेचा ऋधिक उपज हो। सकती है। ऋनेर रोगों की सुगमता से चिकित्सा की जा सकती है। यत्रों के द्वारा बस्त वर्तन ऋदि की उत्पत्ति धिशाल परिमाण में होती हैं। प्रत्येक प्रकार के सुदा साधनों के होने पर भी करोड़ों को भर पेट छन्न नहीं मिलता। सदी गर्मी में नगा रहना पडता है, श्रीप धियों के भण्डार भरे रहते हैं खोर लायें। लोग विना उचाई के मर जाते हैं। भूखे अनाशित भारी सरया में रात को सोने के लिए ट्रटी कुटिया नहीं पा सकते और सडकों के दोनों श्रोर वा ख़ली मूमि पर आकाश के नीचे पड़ जाते हैं। आन के आदि प्कारों से लाग समाज के राज्य में सनको मिलेगा। मृत्ये

मिट जायगा ।

का काम दूसरों को गिराने का नहीं, उठाने का होगा। परसर खंग यन कर रहना होगा। इस प्रकार समाजवाद मनुष्यों के समाज की रचना का प्रधात कारण है।

( १४ ) ललवाई खांटों से संपन्न के खाद मोजन की खोर न देरेंगे। खपहरण के उठ जाने से प्रयत्न की क्रूपता खौर पीडित की प्रतिकार करने के लिए लालसा का उच्छेद हो जायगा। एक

The Contraction of the Contracti

### समाजवाद की अपरिहार्यता समाजवाद का जो प्रयोजन है यह अन्य जपायों से नहीं

सिद्ध होता । वर्णोश्रम धर्म समाजवाद को निष्प्रयोजन नहीं कर सकता । जो लोग समाजवाद को नहीं मानते उनका कहना है धर्म मनुष्य के सब हु रों। को दूर कर सकता है । धर्म सबजो ऐश्वर्य श्रोर खात्मा का उटान सुरा देने वाला है । धर्म अन्याय और अव्यायाप नहीं। होने देता । खाजकल लें ग धर्म में पालन उचित रूपसे नहीं करते इसलिए खशानित हैं। लोग सूठ फैलते हैं ईश्वर के मक्त नहीं हैं । भूठ सहालाए हैं । क्या पनी क्या तिप्रेम किसी

को भूठ बोलने में सकोच नहीं। मगवान की भीक के निना
सुख नहीं मिल सकता। धनियां को दरिद्वां पर द्या रहनी
बाहिए। यदि धनी निर्धनों का पालन करने लग जांद नी विरोध
न रहें। पर-पीइन महा पाप हैं। पर मेरन्य खन्याय से धनार्कन
करने वाले को दरब देते हैं। ईरवर को न्यायकारी समर्भ को
धनी किसी भी भूखा नगान बनाये। वर्ष कीर आपमी का
घह सामान्य धर्म है। वो वर्ष कीर खासम के व्यवस्था को
नहीं मानते वे भी इन सामान्य धर्मों को कर्वन्य समस्ते हैं।
इस्लाम कीर ईसाई मत में इसी प्रकार का विधान है। जो
संसार के कर्वा पर मेथ्य को नहीं मानते उन सर्वों में ईश्यर-पिक
के निगा द्या, दान, सत्य खादि सामान्य धर्मों के अनुद्धान ना
उपदेश हैं। जैन और बोद्धमत इसके उदाहरण हैं।
ईश्यरवादी और खनीबर वादी मतों ना, वस्तु मतुष्य मात्र
का, सामान्य धर्मे धन के विषम विभाग को नहीं रोकता। इस
नारण धन के वीषम्य से होने बाल पर-पीइन को नहीं हटा

सकता। लोग ईश्वर को न्यायकारी सानते हैं। अपने अपने मत के चनुमार उसकी ज्यासना करते हैं। भूठ वीलना जनके विचार में महापाप है। पर जब उदर भरने की चिन्ता सामने श्रा सदी होती है तप सर्वन्यापक न्यायकारी ईश्वर की चपेजा कर जाते हैं। परमेश्वर देख रहा है मिथ्या ज्याहार का फल भी देगा पर करते समय पुलिस के सिपाही के समान द्वार नहीं पवड़ना। ईश्वर का दवड अब निरेगा तथ निरेता । प्रत्यव भय नहीं है । इस नशा में ईश्वर विश्वास हुर्वल के पीडन को नहीं हुटा सकता। चोर बाकू और अठ योलने वाले लोग प्रायः ईश्वर पर विश्वास रसते रखते अपना काम करते हैं। ईश्वर का बर किसी (यरते की अन्याय से रोक्ता है। बड़े बड़े धनी भगवाम के मक होंसे हैं। भूगों को अम और वस्त्र देने के लिए अम सेवों का प्रबन्ध करते हैं। नगरों मे यात्रियों के लिए धर्मशाल। बनवाते हैं। कोई रोगियां की मिना मूल्य चितिस्सा के लिए श्रीपालय प्रोवते हैं। भगपान का नाम समरण परते बहुती के श्रांस बहुने लगते हैं। शरीर में रोमांज हो जाता है। माला लेकर जप करते घरटों वैठ रहते हैं। फिर भी ऋला को मण्डी के समान प्रति के जात में फॅसा कर कथिर बीने से कोई नहीं सकता। इस लोक में घनी प्रत्यच संसार के सुखी का भीग करता है और दौरद्रों को दान देकर परलोक के मुख का प्रवन्ध मुरत्तित कर लेता है। दरित के दोनों लोक चले जारी हैं। धर्म प्रचार करने वाले सप धनियों का श्रादर करते हैं। पुजारी मान्दरों में सधारण लोगों को पीछे हटा कर सेठ साहुकारों की बड़े झादर से भगवान का दशन कराते हैं, श्रीर दक्षितों के उद्घार श्रीर शिद्या प्रचार आदि कार्य करने वाले समाजों के नेवा घनी सोगों से प्रधान और मन्त्री पद स्वीकार करने के लिए निरन्तर प्रचार धन के बिना हो नहीं सकता इसलिए वित्ररा होस्ट इन्हें धनियों की प्रशामा करनी पड़नी हैं। महाभारत में प्राचीन ध्वाचार्य ने पहाथा धर्म से खर्थ थाम दोनो मिन्दों हैं। इतने पर भी धर्म की सेपा चयों नहीं करते हों। एर खान तो खर्य से धर्म खौर फाम की प्राप्ति होती हैं। दुरिद्वता न धनी की

ईश्वर भक्ति से हटती हैं न टरिंट थी। पत्थर घाड़े पिघल जाय पर भूखे का हाहारार निर्दिकार ईश्वर को नहीं छूसकता। कभी किसी दीन ने पुरार पुरार कर बाज़ की भुद्दी पाली तो

( १८ ) प्रार्थना करते रहते हैं। धर्म प्रचारक सभाव्ये में कँग व्यासन धननानों का है निर्धन ईस्वर अलो वा पहितों का नहीं। धर्म

इससे तात्में पीडितों वा कष्ट दूर नहीं हो जाता।
वान और इया से भी दिरद्वा नहीं मिट सकती। पाय दस
को दान से सपक, राजे पीने की चिन्छा से ग्रुफ किया जा
सकता है पर करोडों की भूत नहीं दूर हो सकती। धनी
समको क्षत्र यहा देगा तो स्वय दिन्द हो जायगा। हान दाता
की इच्छा के क्षापीन है चाहे तो दे न चाहे तो न दे। जोक
निन्दा की वर्षा करने धनी कुष्ण बन जाय तो दरिद का जोई
सिहायक नहीं रहता। राज्य के नियम से दान के लिए विचरा

मही किया जा सकता । इसके चितारक दान देने पर भी इरिद्र का सताप दर नहीं हो सकता। दान के चनेक कारण

होते हैं। देश कांत और पात्र का विचार करके शक्ति के अनुसार दिया जाय बदले में निसी सहायवा में होने का निवार नहीं में सिदिक देश के लिया के लिया के लिया के लिया के लिया के लिया का तिया जाता है वह पाउस है। सत्त्वर के लिया अवहा के के साथ देश कांत्र और पांत्र के लिया अवहा के के साथ देश कांत्र और पांत्र के लिया कर के साथ देश कांत्र की लिया कर के लिया के ल

स्पष्ट है। दाता की भी इससे लाभ पट्टचता है। इससे धनी दम्यों को व्यवना श्रद्ध समक्षता है उसकी बातमा शुद्ध, ग्यार्थ के बन्धनों से गुफ हो जाती है। पर शुद्ध सारितक दान सदा बहुत कम रहता है। पाय अत्युपकार के जिलार से टान दिया जाता है। और का नी तिरहरार के साथ वामन दान देशे हैं। रिरम्यार कर दान देने ये देने वाला सा बद्द यमता ही है इंटि को भी अपनान जलाता रहता है। इससे दोनों में प्रेम नहीं प्रसन्न होता। लेने वाला जय दाता की स्वार्थ ग्रुद्धि को समक लेता है तब उस राजम दान की यह अध-विक्रय का यस्त मानने लगता है। एक ने दान दिया दूमरे ने उसका काम पूरा कर विया। शरीर या मुद्धि के अम से धन बढ़ाने में सहायता पर दी। आजकल दान पा एक और कारण भी है। धनी समकते हें दरिष्ट बढते जा रहे हैं। समय है अत्यन्त हु खी होक्र हिसी समय मिलकर विद्रोह करवें सूट मचायें, लड़ते लडते मर आय या मार हैं। इस यिचार से वे कभी कभी इतना दे देते हैं ।जससे शरीर से प्राया न नियर्ले । यह निन्दनीय स्वार्थ आनकल की उपच है। पहले लोग इससे कितना काम निक्तिंगा यह मीच कर देते थे. जितना दिए को पाहिए उससे मम भी देते थे पर जापन की दरिहता को स्थिए रखना डिचत नहीं मानते थे। एक दो का दृष्टान्त मिल सकता है पर प्राय: यश का लोभ दान का कारण रहा है। इस भी कारण रहे. स्पार्थ की मावना से दान धाथ कह से पीडित को हुछ काल का सहारा हो सकता है। विपत्ति से छुटनारा नहीं दिला सकता। प्रेम का यह कारण नहीं जिससे धर्ना और निधन परस्पर खड़ यन सर्के । सास्विक दान से काल्या का विशास होता है, काल भाव बहता है, निर्धन और घनी एकता वा अनुभव करने लगते हैं। पर घना बहुत कम होते हैं और निर्धन अत्यन्त आंधव ।

दस मीस सात्विक दानी सौ दो सौ को सुसी निश्चिन्त वनाकर श्रपने आत्मा के रूप में कर सकते हैं। लाखों करोड़ों द रहीं को दान नहीं दिया जा सकता । उनके साथ ख श्रीर पर का भेद नहीं मिटाया जा सकता । यस्तुत दान सात्यिक हो या राजम इसमें दरिद्रता के नाश करने का सामर्थ्य नहीं है। कारण, दान का जन्म दरिद्रता से है। एक यहतों को श्रम का कम मूल्य देकर जब तर्जवडी सपत्ति न इक्टीकर ले तन तरु धनी दाता नहीं यन सकता। पहिले दरित्र बनाते हैं फिर दान देते हैं । इस दशा से दरिद्रता का नाश असभव है । धनी भगवान का भक्त हो, सन्ध्या जिन्नहोत्र का करने वाला हो, ज्याज पर ज्याज लेकर ऋणी के घर को न विकयाता हो. पराई बह-वैदियों को समान की दृष्टि से देखता हो इतना हो सकता है। यश और पुरुष अर्जन करने के लिए कूप धर्मशाला और श्रीपधालय वनवा सकता है। साधु त्यागी महात्माओं के समान दीनों का दु स देसकर कातर हो सकता है। पर न चाहते हुए

भी दूसरों को दयाये थिना धन राशि नहीं सचित कर सकता।

पा, का काम लेकर एक न दे तो लाभ कहा से होगा। इजारों

लाखों का तो क्या करोड़ों खरवों का दान दरिद्रता का विभागती

लाखों का तो क्या करोड़ों खरवों का दान दरिद्रता का विभागती

स क्या बढ़ती जा रही है।

ईश्वर भिंत कीर दान के समान सतीप को समाज की

समृद्धि और मुद्धानी देरिद्रता के निगारण का स्पाय कहा जाता

है। यत्न करने पर जी मिले उसमे सुख से रहना संतीप है। जो

कुछ मिले बसे कम ही समुक्त और प्रचुर संपत्ति की लाला

इस्तर भीक खार दान के स्थान स्वतप का सभाव सु समृद्धि श्रीर मुश्योंकी देहिरता के नितारण का स्वाप कहा जाता है। यत्न करने पर जो भिले उसमे सुख से रहना संतोप है। जो छुद्ध मिले उसे कम ही सममे और प्रचुर संपत्ति की जालसा करता रहे तो सताप ही बहेगा। समोप से कम में प्रस्त रह सकता है और लालसा से ज्याकुल हजारों मकानों मिलों का म्यामी होकर भी सुरार की नींद गहीं ले सकता। मोना चादी और रतों का डेर घनी नहीं बनाता। महुन्य संवेष से घनी होता है।

मतीय का यह खरूप जालसा के कारण प्रनीव होने वाजी दिर
हता को दूर करता है। वह रिद्धता बास्तव में वाहर नहीं है, मान

ली हैं रातने जीने को है, मकान है, वच्चे प्रसान सोरोग हैं किरसे समकता है इक नहीं है। दस नहीं प्यास मकान चाहिए।

इस पन्द्रद नहीं सो सेवकों के विना कम नहीं चल सकता। यह

अब दरिद्रता वसका कर रहा है। सताय है अभ-मृतक वरि
हता दूर हो जाते है। यहन का फल मिल रहा है कोई चिना

मही इतना समकते हैं। चच साम्त हो जाता है।

अहाँ दरिद्रता करियत नहीं बातन है वहन से बीर

जहाँ दिरिता फिलत न ही धासत में ही वहीं सतीप तिरुक्त है। विष्कू के काटने वह आप हो गया हो तो गुकियों से सत्तक बुस्तकर दु.ख दूर क्यां जा सकता है। स्वसुव विच्छू के काट तेने पर समकाने के कोई सकत नहीं तिककता। उसकें किए स्वीयित याहिए। कोई साधारण पीवा हो तो यातों में उझाई जा सकतों है पर तीज येदना का मितमर करना को मोहनें से नहीं हो सकता। धाने के का सवीप से लाभ होता है। मूखें रोगी की दिरित्रता सतीप से नहीं िटती। काक न होन से मीद नहीं। दूर में मूख की खाता जन रही है। वसे दुर्यंत हैं। यार प्रार योग द्वा तता है। सतीप कहां से हो ? निर्मन सतीप से पनी बनकर विरोध नहीं छोड़ सकते। धीकत दरित को निर्माय की अधिया में अलग अन्तवा है। यह हो भी नहीं सकता। यही कारण है कि भागे धालतुष्ठ होकर धीनयों के काम में विष्क बातने बताते हैं या खापस में ही एक की दूसरा द्वानें भी चेटा करता है।

वर्ण और अभ्रमों का असाधारण वर्म भी वर्मी और दरिज्ञ के चैपन्य और उमसे उराज वैर को नहीं रोक सकता। प्राक्षण को प्रनिष्य और वैरय बरहुष्ट मानकर चलते रहें तो कोई क्लेश नहीं प्रजारंजन के कारण राजा कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के ध्यादेश होने पर भी प्रजा पीड़क निरंकुश राज्यों के द्रशन्त इति हास में बहुत हैं। राजा को देव रूप परमेरवर के तुल्य कहा है अप पमों के समान राजाता भी धर्म है। प्रजा की-समाजन्म सुन्यदाया करने के लिए यह आवश्यक है। पर राज्य अन्याव को धर्म के रूप में जब मनवाना चाहता है तय धर्म की व्यवस्था हैने वालों को खपने साथ वर लेता है। कोई भी राज्य निरन्तर अन्याय करके नहीं ठहर परकता है। इसिलिए मदेवे प्रवास का प्रजादित का चावन वर्जान हो। इसिलिए मदेवे प्रवास कर के नहीं ठहर परकता है। इसिलिए मदेवे प्रवास कर के नहीं ठहर परकता है। इसिलिए मदेवे प्रवास कर है। इसिला मत्रों हो। प्रजातन प्रवाहित का माधन वर्जाना आवश्यक हो। जाता है। प्रजातन प्रवाहित का माधन वर्जाना आवश्यक हो। जाता है। प्रजातन प्रवाहित का माधन वर्जाना का वर्षा के प्रवाहित का माधन वर्जाना का वर्षा के प्रवाहित कर हो। इसिला मिला नहीं होता।

प्रजा बहुमत में किसी को चुनकर शामन का विधिकार देती हैं। राज को प्रजा के चुने व्यक्तिशारियों के माय मिलकर देश पा शासन करना होता है। केवल उसकी इच्छा कुद्र नहीं कर मफती। इस प्रकार के गएतन्त्र राज्य प्राचीन भारत में रहे हैं। इस राज्य की विशेषता है प्रजा का मत देने में ज्यापक व्यक्ति करा। प्रजा व्यक्ति वे प्रजा का मत देने में ज्यापक व्यक्ति करा। प्रजा व्यक्ति वे प्रजा का मत देने में ज्यापक व्यक्ति कार। प्रजा व्यक्ति वे प्रजा का मत हो हो। याज कर सम्प्रत हो। राजा को व्यक्ति पर्व देश कर मकती है। व्यक्ति का प्रणा का पूर्ण हित करने पर हो पर्व-राज्य का स्वक्ति है। वसी पाय के समाज में कोई किसी का वेदी न होगा। पाने पीने की चित्रता न होगी। एक को जीविका मिलने से दूसरे प्रवास हो। स्मृतियों में गएतन्त्र राज्यों की शासन रीति का विवरस्य नहीं मिलता। कोई राज्य हो, न्याय से सब व्यक्तिकारों की रखा करना उसका कर्तव्य ही। व्यव्या से वचने के लिए स्मृतिकारों ने उत्तम

नियमों का विधान किया है।पर एक मनुष्य का विशाल मूमाग पर खिथकार किसी ने खनुषित नहीं ममम्ब । पूंजी खोर उसके ब्राग धनार्जन को नियम बनाकर कभी नहीं रोका गया। धन नहीं रहने दें। । अया र श्रारि हार होने पर सब धनपति नहीं सकते । इने गिनों के अपार धन का स्वामी होने पर वहतों अभिचन होकर दु:स्ती होना अनिवार्य है।स्मतियों के वर्श-में हो धनार्जन का बाधा हीन अधिकार नहीं है। अन्य लित शासनों ने भी इसे न्याययुक्त भाना है। इसी कारण : श्रीर डाक्तश्रों के उपदर्श से शुन्य प्राचीन राज्य दरिद्रता मूल से उन्हेद नहीं कर सके। अर्थ के अत्यन्त वेकन्य का एोम होता है यह कि कोई वर्श स्वथमी का पालन नहीं कर ता। वर्णधर्म समाव के संगठन में मूल से श्रसमर्थ नहीं बाह्मए, इतिय, वेश्य, शुद्री के निवास भीजन वस्त कित्सा आदिका प्रचन्य करते रहें, चत्रिय और वैश्य आहारा उपदेशानुसार चलें तो किसी को कष्ट नहीं हो सकता। समाज सुख उत्तरोत्तर घढ्ता चला जायगा । पर किसी विशेष काल र देश को छोड़कर सामान्य रूप से इस प्रकार की व्यवस्था न्ति नहीं ला सकती । यिना भय के कर्त्तव्यवृद्धि स्थिर ों रहसी।

य का श्रिधिकार वश्यों को ही दिया श्रीर उसम कोई रुका-

ने राज्यों में अधिकार और धन कुद्र लागों के पास हाता है। लोग अपनी हिलों की रक्ता के लिए श्रेप लोगों के जीवन की ला कर देते हैं। अमेरिका में दरिद्र लोगों के कष्ट छुक कम ही हैं। कहने की प्रजा का शासन है। प्रजा के प्रतिनोधि ममें की रचना करते हैं पर प्रतिनिधि समा को धनिकों के केत पर चलना पड़ता है। शासन की जिस किसी म्याली में ने बोर दिस्तों के दी किसेशी वर्ग रहेंगे उसमें पूरी शालि नहीं। सकती। मुन्नि और पूजी पर स्वत्य अर्थ वैषस्य और दिर-

ना का मूल कारण है। इसको विना काटे समाज में परस्पर

पुराने इंग का राजनन्त्र हो या वर्गमान शेलो का लोकनन्त्र,

श्रनिवार्य श्रावश्यकता है। थाश्रमधर्म से इस कप्ट का निवारण नहीं हो सकता है इम विषय में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। के मिन्न मिन्न मार्गों में निभत नाना करें। का आधावाण माश्रम धर्म है चार श्राथमा में गृहाश्रम सुरत्र है। कारण, धर्यानेन का अधिकार इस आश्रम मेहै। अर्थ की सहा यता पर श्राधित प्रझचर्य, वन श्रीर सन्यास की स्थिति गृहा श्रम के व्यथीन है। चार बर्णा के गृहस्य धन कमाते हैं। धनार्तन की विधि के दूषित होने पर गृहस्थ बहुसएया में अन्त वस्त्र से शृत्य हो जाते हैं। वे इतर तीन चाश्रमिया को आवश्यक पदार्थ

सद्भारमा नहीं उम सक्ती। श्राजरल के लोकत्र शासन मे इसी कारए परस्पर द्वेप हैं। खन्याय का यह वीन शामन में भाय भटा रहा है। चिरवाल से श्रभ्यस्त लोगों ने इसे स्वामानिक छोर न्यायसगत मान लिया है। इस छत्यन्त पुराने यान मामल उच्छेट वरने के लिये समानवार की

लाभ नहीं प<sub>ु</sub>चा सकते । गृही के पीडित होने पर तीना आधर्मों को पीड़ा हाता है। इस प्रकार आश्रमा आश्रमी का मगड़ा होने लगता है। समाजवाद के विना वैपन्य को दूर करने का कोई उपाय नहीं है।

देने में असमर्थ हो जाते हैं। सपन्न गृहस्था के निना ब्रह्मचारी विद्याभ्यास नहीं करते। वनी और सन्यासी अपने उपदर्शों से

### सामान्य धर्मों का उपयोग

सत्य धेर्य ज्ञमा त्रादि सामान्य घर्मी का लाभ निर्विवाद है। समाजवादी इन घमां को समाज के लिए उपयोगी सममते हैं। फ़ब्र सामान्य धर्म हैं जिनके साथ समाजवाद के विरोध की संभावना है। उनका उपयोग विचारणीय है। ईखरवादी श्रीर श्रनीश्वरवादी मतों में दान श्रीर संतोष एकमत से कर्तन्य हैं। पहले दान को देखिए। दरिद्रों के कट दूर करने का उपाय दान है। घन की विषयता के कारण जब तक लोगों को अन्न बस्तादि का कष्ट है तब तक दान आवश्यक है। लोगों को अन्नादि की फमी न रहे तो दान का प्रयोजन नहीं है। शास्त्र दरिहीं का भरण करने के लिए बहुते हैं, धनियों को धन देने का निपेध करते हैं। रोग होने पर औपधि खायरयक है और नीरोग के लिए ज्यर्थ है। समाजवादी शासन से सब खापी सकेंगे। सबको काम मिलेगा। सबके पास रहने को स्थान होगा। उस दशा में दीन नहीं होगा। इसलिए कोई दान भी नहीं चाहेगा। दान के दोप भी है। दीन अपने आपको अत्यन्त तुच्छ सममाने लगता है। श्रात्मा की खन्तनिहित गृह दिव्य शक्तियों पर उसका विश्वास नहीं रहता। मिस्तारियों की नहीं श्रर्थकप्ट से परिडतों की दशा भी अपमानपूर्ण हो जाती है। इने गिनों को छोड़कर सब की पीड़ा दान से दूर नहीं हो सकती। इसलिए विद्वानों को उपेद्वित रहना पड़ता है। लक्ष्मी सरस्वती का वैर प्रसिद्ध है जीविका के लिए महाकवियों को राजाश्रय में रहना होता था । सब राजपिंडत नहीं बन सकते थे। परिएाम में पहता के दिन वरिद्रता में बीवते थे। अनेक बार खर्यान् धनियां के द्वार पर हम कई वार जाते हैं। उरवह द्वारवाल खन्नर जाने मे रेक देते हैं और वहते हैं खर्मी प्रम

निद्राति स्नाति भुङ्के चलति एचमर शोपयस्यन्तरास्ते, दीव्यत्यहीनेवाय गदितुम्बसरो मृयष्टायाहि गारि ।। इत्युहर्षे प्रभूणाममञ्जर्षिकते चारितान हारिजीना, नस्मान्यस्याध्य

पन्ये मरमिरहरूचामन्तरङ्गे रपाङ्गे ॥

२८ ) द्वार पर जाकर सपझ दाता वा व्हर्शन न पा सकते से किसी प्राचीन प्रति ने थ्वपने सेट वा निवेटन सच्छी से इस प्रकार

विया है--

सुन्तर फटाता से देरा । इस प्रकार के खतेक पद्य प्राचीन काव्यों में मिलते हैं। कई करिवाओं में क्विया ने अपयोग टान मां अप्यान उपहारा किया है। हिन्दी के आयोग काट्यों में इस के अपदार काट्यों में इस के आयोग काट्यों में इस के अपदार काट्यों में इस के अपदार काट्यों के साम के अपदार काट्यों के अपदार काट्यों के अपदार काट्यों के अपदार काट्यों के अपदार पर तात के दाता पह गए हैं। इतने पर भी मीजराज्य में दरिहता के सताप से पंडिता काट्यों वच सके। खितायोगिक के अप्रसार एक और भीजराज्य की दीन महिमा से पंडिता के घर में रत्नों के देर कुटे के समान उठाकर फेंक दिए जाते थे और दूसरी और उसी राज्य में किसी किया के सुरा से स्तरां से पंडिता के घर में रत्नों के देर कुटे के समान उठाकर फेंक दिए जाते थे और दूसरी और उसी राज्य में किसी किया के सुरा से सरस्वती इसलिए चली गई कि काजी पीने के समय कहीं जल जाया।

बहुत ब्राह्मणो का निर्वाह पुरोहिताई से हैं। सब यजमान धनी नहीं होते इसलिए दान दित्तणा पर्याप्त नहीं मिलती। इस ( र६ ) कारण, प्रतिप्रहजीवी ब्राह्मणों का चुटुमाव यद्य विवाहादि के अवसर पर मूर्तिमान् होकर दिखाई देता है। निमन्त्रण पाकर आठ आने या रुपये की दक्षिणा के लालघ से भोजन करने

के लिए वहुत दूर भागे जाते हैं। ऋत्रादि के व्यवसाधियों के समान दक्तिणा के लिए कई प्रकार के कूट प्रपंच करते हैं।

दान को धनार्जन धना लेने से बाहाए शुद्र हो जाता है और भाहता है महान बनकर प्रतिष्ठा। इस विडम्बना-से दान श्रीर प्रतिषद् दोनों ही दूपित हो जाते हैं। जो लीग जन्म मात्र के प्रभाव से शहरण को श्रादरणीय बानते हैं, वे सामने मिलने पर सिर क्षकाकर प्रणाम करते हैं, श्राशीबीद होते हैं, श्रीर ये ही स्वादु भाजन की लालमा के कारण घृणा भी करते हैं। जाति का ऊँचा भी सममते हैं और आयों का शुद्र भी। इस अपमान से बचने के लिए कई मनस्वियों ने भोजन के निमन्त्रण का स्वीकार करना छोड़ दिया है। शक्ति होने पर कोई भी प्रतिप्रह नहीं बाहता। रष्टतियों ने भा प्रतिप्रह को निकृष्ट कहा है। धर्म शास्त्र के अनुसार दान और प्रतिब्रह समाज के सुख के लिए श्रात्याज्य नहीं है। यह समाजवाद का उत्कर्ष है कि उससे दान व्यनावस्यक हो जाता है। दूसरा सामान्य धर्म संतोप है। इसकी समाजवाद में सदा श्रायरथकता है। वस्तुतः समाजवादी व्यवस्था में जितनी ष्पायस्यकता संतोप की है उतनी अन्य व्यवस्थाओं में नहीं है। जब खाने पीने की पूरी सुविधा होगी, काम के लिए इधर उधर चितातुर होकर भटकना न पड़ेगा तब काम के अनुसार धन मिलेगा। इस दशा में शरीर वा बुद्धि के धम का अनुरूप फल पाकर भी कोई खपने को द्रिद्र समफ्रे, अधिक सम्पत्ति

न होने से ब्याहुल होने लगे तो उसे संतोष का उपदेश देना चाहिए। जीवका की चिन्दा नहीं, अम का पूरा फल मिलता ( 40 )

सुरी ने दुरी कर देवी है। तब मसुष्य दूसरा के बियत व्यक्षिमर को मिटा देना चाहता है श्रीर समाज की शानित हट जाती हैं। रूपणा की ब्याग संतोष के विना शान्त

श्रव ईश्वर भक्ति का विचार कीजिए। समाजवादी हो या न हो श्राजकत बहुत लोग भगवान के भजन से मतुष्य की हानि सममते हैं। मगवान का स्वरूप श्राचार्यों के मत मे विविध प्रकार का है। बात्स्यायन, उद्दोतकर श्रादि नैयायिक

नहीं होती।

और प्रशस्तपाद आदि वर्णाद के अनुयायिकों के मत में बह ससार का कता है और क्यों का फल देता है। राकराचार्य जी के अनुसार वह माया विशिष्ट ब्रह्म है रामानुज आचार्य के मत में चित् अचिद् विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर है। भगवत्राद पूर्णप्रज्ञाचार्य जी के अनुसार वह ससार का कर्ता श्रीर मन्ति से प्रसन्त होकर जीना को मोह्त देने घाला है। योग के अनुसार वह क्लेश कर्म और उनके सस्कारों से रहित पुरुष विशेष है। ईश्वर के विषय म श्रोर भा धानेक मत हैं। इस मत मेद के कारण ईश्वर वादिया के भिन्त भिन्त वर्ग वन जाते हैं। इस भेद का कारण होने से यदि ईरवरभजन की श्रनिष्ट कार्यं कहा जाना है तो यह ठीक नहीं है। सन भेद होने से वर्गों का परस्पर विरोधी होना आप्रस्यक नहीं है। ईश्वर के विरोधी ससार के मूल कारए का रूप एक प्रकार का नहीं महते। भोई मूल सत्व को नित्य खारिएममी मानते हैं। दूसरे। के मत में यह प्रतिज्ञस परिसामी अन्यक्त हैं। डार्विन के विशास

नहीं । श्रत्यन्त स्थूल वस्तु का रूप सबको एक प्रतीत होता है । जो

स्रम है, इन्द्रियाँ जिसे नहीं जान सक्तीं उसके विषय में, विचारकों के मत नाना हो जाते हैं। सूदमतत्व अचे निही या चेतन उसके लिए सबका एक मत होना श्रसम्भव है। नाना मत होने पर अचेतन मृल कारण क विचारक विरोधी नहीं वनते। चेतन कर्ना का धार्मन्यान भी इसी प्रकार होता है। केवल मत भेर होने से किसी पदार्थ की श्रमाद्य मानने से बड़ी गड़ाड़ी होगी। अतिसुद्म अतीन्द्रिय अर्थ तो क्या स्थल इन्द्रियगम्य श्रधी का परोत्त रूप विचारकों के मत मे एकला नहीं। इस अलीकिक वस्तु में परीक्षकों के नाना मत हैं। श्रपने पक्त की पृष्टि के लिए प्रत्येक ने गंभीर विचार किया है। ग्याय श्रीर वैशेपिक के मत में तन्तु और पट सर्वधा भिन्न हैं। सांख्य के श्रनुसार वे श्रभिन्न है। कुमारिलभट्टपाद श्रीर जैनों के श्रनुसार भिन्न श्रमिन्त हैं। श्री शंकराचार्य जी के सत में कारण वस्तत सत् है और कार्य विवर्त है। केवल कल्पित है। इस मतभेद के कारण तन्तु और पट की सत्ता मे रत्ती भर संशय नहीं होता। और न इससे कोई हानि होती है। एक ईश्वर ही क्या सर्व सरमत सत्य ऋहिंसादि के विषयमें भी कुछ कम मतभेद नहीं है। सथ बोलना चाहिए यहां तक तो किसी को विवाद नहीं। पर इस प्रकार के अवसर ला पड़ते हैं जिनमें लीकिक और परी-इक समानरूप से एक , मत नहीं रत सकते। निरपराध गौ किथर गई है ? कसाई के इस अरन के उत्तर पर विचारकों का मत एक नहीं। सत्य के समान श्रहिंसा श्रादि की भी यही दशा . है। क्या कर्तन्य है और क्या अकर्तव्य है इस निश्चय के कठिन होने से सत्य श्रीर श्रहिंसा मनुष्य के श्रहितकर नहीं वन जाते। इन महान धर्मी के बिना किसी समाज में ड्यायस्था ( ३० )
नहीं हो सम्मी। स्वय समाजवाद में अनेक मत हूं। श्राचार्य
कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती और परवर्ती निद्धान समाजवाद के
भिन्न रूपें का वर्षान करते हूं। इतने से न समाजवाद धृषित
हैन ईश्वरवाद । सामारण लेंगा का व्यवहार स्थूल वस्तु से
होता हैं। वे परीक्षकों के गहरे निचारों में नहीं जाते। व्यवहार

न्यायपारी और सुर्खों ना धाम समझने हैं। यस इतने से उनमा व्यवहार शान्ति के साथ चलता है। आचारों के मत और युक्ति प्रथच उनके लिए ज्ञतापश्यक हैं। समाजपारी शासन में भी साधारण ज्ञन्ता जीविका, चिक्तिमा और रात-पान की सुविधा से परितंत्रत होती है। उसने समाजपारी

में उससे लाभ भी नहीं। बस्न के छोडने, पहनने से लोगों का काम पूरा हो जाता है। साधारण लेग ईश्वर को ससार का क्वी

पान की सुविधा से परिजित हूं ती है। उसरा समाजवाद पर प्रेम इस सुविधा के कारण हूं ता है। उसे समाजवाद के गृहतत्वों और विजिध सतों का हान नहीं हैता। इंधरवादी सम्बद्धाय । तकृते सगड़ते रहते हैं। पर तर्ने का खाश्चय तेने वाले सम्बद्धाय ईश्वर को दिसी प्रकार का मानें

इंश्वरकारी सम्बद्धाय । लाकृते अगाकृते रहते हैं। पर तर ला आप्रय लेने याले सम्बद्धाय ईश्वर को निस्सी प्रयार या माने पे उससे मानुष्य क्या आिएमार के साथ प्रेस का उपदेश पार है। मगाडे या कारण साम्बद्धायिक लेगा या सुद्ध अभिमान और स्वार्थ होता है। उसी द्विषा कर प्रयोस अपने पत्त को न्याययुक्त सिद्ध यरने के लिए इंश्वर या नाम लता है। जर्मनी पोलेयड पर आनुमुख् करता है। हुटेन और अमेरिया जर्मनी

पोलेप्ट पर आनमण करता है। इटेन और अमेरिना जर्मनी रू साय गुढ़ परते हैं। सब देशों के लेंग परमेश्वर को अपने पह में सममते हैं और तिजब के लिए प्रार्थना परते हैं। वातव में ईश्वर किमी को भी दुर्वल पर चन्नाई करने की आसा नहीं देता। बट्टमार के लोग से भारतवर्ष पर बाहर के लोग जब आनमण परते से तन वे भी "अरलाहों खानद" का नोर करते से और राजपुत "हर हर महादेव" का पोए करने .थे। इन सुद्धों का कारण वास्तव में स्वार्थ था। ईश्वर भा
नाम केवल भोका केने के लिए हैं। सम्प्रवाय क्षोर ईश्वर
एक नहीं हैं। स्वार्थमुलक संभामों का कारण ईश्वर विरवास
नहीं। नाम लेकर अरावाचार करने से निर्वाय सदीय नहीं।
हो जाता। इकट केवल ईश्वरखादियों में नहीं होता जिनका
ईरवर पर विश्वास नहीं है वे भी अत्यन्त मर्थकर मारकाट
करते हैं। जापान कीर चीन में गैंकों भी वहुरंख्या है।
चीन पर चढ़ाई करके जापान ने जो नर-सहार किया है मह
किसी भी स्वाम से कम्म नहीं है। ईश्वर के न मानने से ही
सामित होती हो तो इन होनों का बैर न होता।

समाजवादी समाजवाद को परस्य विरोध का परम राजु मानते हैं। उनमें भी यहा उम वेर है। जो शक्तिशाली है जिनके पास व्यथिकार है व समाजवाट के नाम पर विरोधियों को 'समूल नारा परने की पेष्टा करते हैं। बहां समाजवाटी शासन है वहा इसके प्रष्टान्त प्रतिद्ध हैं। अभिन्न कोंगों से कुछ द्विपा नहीं है। जिसका नाम लेकर लोगों को वंचिन किया जाता है उसकी उत्तमता का प्रमाण स्वथं कपट है। सोना कह पर जय पीतल को वेचते हैं तो सोने का अधिक मृत्य पहते ही निश्चित होता है।

हैं बर का यथार्थ विश्वास पाप से वचाता है। लाखा है जो भगवान को प्रसन्न करते के लिए टीन दुरियों की सहायता में तथार रहते हैं। राजटबट का मय लोगों को रणह रूप से अयाण नहीं करने देखा। पर खिएकर पाप करने से राजटड की राका नहीं रहती। राजा के अधिकारी सब स्थानों पर नहीं हैं। और जो लोग हैं श्रद को सर्वेडवाणी मानते हैं वे पहीं गी नहीं हिए सकते। अन्दर, बाहर, इर, पास सब रमानों पर इंग्यर देश रहा है। इंग्यर वा सब नहीं तो लोग वहीं अधिक उन्दर्स नहीं सकता पर ईरवर का विश्वास मन शुद्ध रखता है। हुजारों लातों, ईरवर का मजन करते हैं, और अन्याय से घनार्जन भी करते हैं। इससे स्वायोंका भारी लोग प्रकट होता है जो परमेयर की उपेचा कराता है। दरिद्धता की प्रचएड पीडा भी ईरवर का क्यान नहीं करने देती। मूरा और तृप्णा शरीर और मन प्रचल विकार हैं, जिनके सामने कोरा ईचर विश्वास प्रायः हव जाता है। हव जाना और वात है और सुरूप होना और। पानी का सीवल सरहें जान के सवोग से हव जाता है पर जाग के

। २४ *)* करने लग जॉय। राजटरह मनके द्वारा श्रानिष्ट चिन्तन को रो

जाता है। हय जाना जीर यात है जीर राज्य होना जीर। पानी का शीतल स्परों जाम के सबीम से दब जाता है पर जाम के शान्त होते ही मतीत होने लगता है। इसी पानी में जाम बुक्तने की शिंक है। धेवल ईश्वर का जान लोम और मूस के करवां को नहीं हटा सकता। उसके लिए समाजवाद चाहिए। पर ईश्वर भक्ति के लागदायक शमाय का संबंह जसता हैं।

स्वभायत ईश्वर भजन परीपकार में प्रवृत्त करता है, अपकार

में नहीं।

# ईरवरवाद ऋोर समाजवाद का सोहार्द परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सबका परस्पर स्तेह

ा है। पिता की दृष्टि में सब व्यक्ति समान होते हैं। सब यतानुसार काम करते हैं। प्रत्येक दूसरे की चिन्ता रखता एक की आपत्ति से सब दु:खी होते हैं। यथा सम्भव परस्पर प्यता करते हैं। ईश्वर माणियों का पिता है और सथका एक वार है। परिवार-भावना ईश्वरचाद का एक स्वाभाविक स्थान है। सामान्य रूप से ईश्वर मर्कों का यह विश्वास है धनी दरिद्र प्रवत दुवल का यहां चाहे कितना भी भेद हो ईश्वर की ष्टि में सब एक हैं। समाजवाद के सिद्धान्तों के र परिवार-भाषना का पूरा पूरा मेल है। समाज हित् के ोधी पूंजीपति परिचार के बुरे ब्यक्ति के समान दरहनीय हैं। बार में यह कोई नहीं कह सकता कि एक सुन्दर स्वादु न करे और दूसरा भूखा तद्रपता रहे। परिचार सफल चाहे ो सुके पर इच्छा यही होती है कि प्रत्येक यथा शक्ति काम और सबको आवस्यकता के अनुसार मिले। ईश्वर के ाल परिचार मलुच्य समाज की भी यही इच्छा होनी हैए। परिचार और समाज में अत्यन्त भेद नहीं है। स्यक्तिया परिवार और समाज बनता है। न्यन्ति कारण हैं और जि कार्य। परीचकों ने मौतिक पदार्थी में जिस कार्यकारण िका प्रतिपादन किया है उसके व्यनुसार व्यक्ति और ज का विचार हो सकता है। न्याय और वैरोपिक के अनु ो तन्तु और पट को सर्वथा भिन्न मानते हैं। तन्तु मिलकर धनाते हैं। पर पट उनसे भिन्न हैं उसकी प्रथक सत्ता है।

व्यक्ति चेतन हैं और ईश्वर मी। मनुष्य अन्यता है आर ईश्वर सर्वेश, इतना भेट हैं पर यह गुर्णों का मात्रामेट हैं। मात्रामेट से गुणी की जाति नहीं भिन्न रोती। शरीरी व्यक्ति प्रत्यह दिखाई देते हें छौर ईश्वर का अनुभव साझान् हप से नहीं होता। यही दशा तन्तु और पट में भी है। पट के आरम्भक तन्तुओं के मूल कारण परमाणु हैं जो दिखाई नहीं पहने। तन्तु श्रीर परमागा श्रवान्तर जातिभेव के होने पर भी मल में सजा-तीय हैं। तन्तु और परमागु पार्थिव हैं। पट जिम प्रशर तन्तुओं ने विना नहीं रह सकता इस प्रकार समाज व्यक्तिया ने निना कही आश्रय नहीं पा सनता। परिवार में पिता के ममान ममाज में ईश्वर का पढ़ है। पिता की ब्याजा से परिवार के प्रयन्य का मार कोई भी योग्य ब्यक्ति है। हैशर का चादेश मानवर समाज का कोई गुर्खी समर्थ व्यक्ति व्यवस्था था बाम बरने लगता है। आरम्भवात के अनुसार समाज बा यह रूप है। क्षिल भुनि ने अनुवायी तन्तु और पर का ताडात्म्य मानने हैं। तन्तुओं का परिग्णम पर के रूप में होता है। एक एक नन्तु में पट अप्रकारन रूप से विश्वमान है। होटे से अक्षर में बृत्त तना शास्त्र पत्र फुल फुत के माथ रहता है। पर नष्टि में नहीं जाता। मारयों का यह परिशामबाद पातज्जल निचारकों को इए हैं। योग 🛍 नहीं थी शकरानार्थ के शतुपायी

श्रमेर हैं। जिस प्रकार प्रत्येक तन्तु पट है इस प्रकार प्रत्येक ज्यक्ति समाज है। कुछ तन्तु दुर्बल हों श्रीर कुछ सवल तो पट उत्तम नहीं यनता। व्यक्तियों के पीड़ित होने पर उत्तम समाज क्ष आविर्माद नहीं हो सकता। व्यक्तियों के सथल होने पर समाज मचल होगा। पर के कारण वन्तु हैं और वन्तुओं का मूल अञ्चक्त है। अञ्चक्त ज्यक्त के रूप में विकार्ध देता है पर भूलरूप छिपा रहता है। समाज के कारण व्यक्ति शरीरी भनुष्य हैं । उनका व्यवना शुद्ध रूप शरीर से हीन है। इन ध्यशरीर चात्माच्यों के समान शरीर रहित ईश्वर भी समाज का श्रव्यक्त कारण है। श्रव्यक्त व्यक्त में प्रकट होता है। श्रव्यक्त ईरवर श्रीर शातमाओं वा स्वरूप समाज में श्रिमध्यक्त होता रैं। इसम समाज के विशाल स्वरूप में अञ्चलत ईश्वर के महान् ऐरवर्ष का माम्रात्कार है। पराज्यति कुमारिल सद्भाष के अनुवाधी और जैन कार्य कारण का भेटाभेट मानते हैं। इनमें श्रायान्तर भेद होने पर भी इस खंश में एकमत है। तस्त चीर पट का परस्पर भेद और अभेद है। इनमें पतन्त्रजीत र्दरपरवादी है। भट्टपाट और जैन संसार के कर्जा ईश्वर का निपेध करते हैं। भेदाभेदवाद से व्यक्ति और समाज का भी भेर और अभेर है। परिसामबाद के ममान इस पन्न में हेरबर मनुष्य दोनों न्यवित हैं। समाज में ईश्वर है और मनुष्य भी। विना समाज के ईरवर का सम्पूर्ण दशेन व्यक्तेश्व है। बीह कार्य को समूह मात्र कहते हैं। समुदाय समुदायी कारणों से विलक्ष्त पृथक् नहीं पर परिणाम भी नहीं। तन्तु पर रूफ सं

नहीं हुए केवल डेक्ट्रें हो गए हैं। इस रूपमें उनका नाम पट धर दिया गया। इस मंधानवाद की थी जामानुआधार्य के ईरवर-

श्रहेती भी व्यवहार में परिणासवाद को स्वीकार करते हैं। श्रहेती बद्धवादी हैं। परिणासवाद से व्यक्ति श्रीर समाज का बादी अनुवायी युक्त ममकते हैं। संघात पद्म में समाज व्यक्तिया का समृह हे परिलाम नहीं। समुशया व्यक्तियों में यहा ईश्वर श्रीर मनुष्य दोनों हें। समुदाय के लिए समन्र ममुदायियों का होना श्रावश्यक है। एक ईश्वर श्रीर एक मनुष्य से समाज का निमोण नहीं हो सकता। श्रारम परिखाम और सधात में से नोई भी पद्म हो, समाज वा रूप ईश्वर के सम्बन्ध से मनुष्यों का श्रास्यन्त कल्याणकारी है। ईश्वर के कारण मनुष्य परसार मार्श्यारे का चानुभव महत ही करने लगते हैं। परिवार का भाव ब्रात्मीयता के विकास ना उपाय है। जितना ब्रात्मीयता फैलती है उनना ही स्वार्थमूलक 'में' 'मेरे' का मञ्जीवत रूप रूप होता है, पर का अध्युदय अपना प्रतात होता है। स्व और पर का भेट नहीं रहता। बच्चा अन्र फल सानर मुस्तराता है तम पेट बन्चे का भरता है पर माता पिता देस देन कर दूस होते हैं। उनके चानन्द्र की मीमा नहीं रहती। जीव चौर ईरवर के भेदवादी मत में ईरवर का विश्वास समाज में परिवार के भाव श्रीर उसके द्वारा श्रात्मभाव की श्रभिव्यक्त करता है।

जीव और इरेशन ने अभेन्यादी मतोस मतुष्य क्या प्राणीनात्र इरेसर है साजान त्रव है। इसका सीधा फल हैं व्यापन आत्म भाष । जा मत्रको ब्रह्मना अपने आत्मा का स्वरूप समसता है यह पत्नी और निर्मन शिवित और अग्निस्तित रोगी और नीरीग के मेंड को क्या होते होने है मक्ता। यह सब अन्याय आमान ते साम है। सन्याय अन्याय से ने ब्रह्मना है।

है कारण है। मनुष्य मनुष्य में भेन खन्नान है। अमेन्यान ने प्रकार का है। एक मेट को सत्य समसना है और दूसना मिन्या। गत्यप्रपंचवादी के खनुसार प्रपच भी सत्य और हाम भा। प्रपच कि प्यात्पवाद म अपंच सिप्या और देवत अस सत्य है। दोनों खनेक में एक्टा को देगते हैं। सोना सन्य और हण्ना खन्ती भी सत्य। खाकार सात्र के भेट स ( ३٤ )

मनुष्य ईरवर है। उसका पेरवर्य जात्मा में है। सबके शिक्तित नीरोग यलवान घोर सम्पन्न होने पर जात्मा का महान् झ्यापक पैरवर्षे दिराई दे सकता है। जब सब एक हैं तब एक धनी हो भी दूसरा क्यों नहीं ? करोड़ों मूखे चितातुर दी चार थनियों मे एक आत्मा का अनुमध नहीं करते। दो चार को तो सुख है यह सबको मिले तो ऐक्य का संवेदन होता है। समाज स्व है-स्रात्मा है। समाज का एरवर्य अपना ऐरवर्य है। भैदवाद हो या अभेदवाद मनुष्य समान है एक हैं। भनेक में एकता का अनुभव ईश्वरवाट का फल हैं। समाजवाद भी मनुष्यसमाज मे श्रावसाय चाहता है। फल एफ है साधन रो हैं। ईरयरवाद में खाल्मा के ऋसंकुचित विशाल स्वरूप की अभिन्यक्ति साधन है ! समाजवाद में भूमि कल कारपानों चौर पूँ जी पर किसी एक के व्यधिकार का इटाना उपाय है। पहला भाम्यन्तर है और दूसरा शहा। इन दोनों का संयोग मिएनोचन के समान सुन्दर और श्रंकुर और पानी के समान शुभ फर्तों

का देनेवाला है।

## वर्णधर्म की अपरिहार्यता

समाजवादे समाज रचना के विरोधी कारणें। का विनाश बरता है। समाजवार के अनुसार समाज का शासन पीडन का श्रन्त कर देता। पेट भरने की चिन्ता त होगी। रहने की मकान मिलेगा। शिवा और चिकित्मा का प्रथम्य उत्तम होगा। इतना होने पर भी कर्ष के समुचित विभाग के विता अवाज का अभ्युद्य नहीं हो सकता। प्रतिबन्ध को हटाना आवश्यक है पर फेवल इतने से कार्य की उन्नति नहीं हो सकता। उन्नति के कारण भिन्न होते हैं। मनुष्यों की शक्तियां भिन्न प्रकार की हैं। सूदम दर्शी विवेचक हैं जो ज्ञान यस से समाज की बन्नित कर सकते हैं। बुद्ध में शामन का सामर्थ्य होता है। कह्यों की प्रतिमा व्यापार में जायजती है। ने लोग भी हैं जो शरीर के अब से ही समाज के हित में तत्पर रह सबते हैं। इस विविधगुरा वाले कीगा वा गुणानुसार नियत हिसकर कार्य करना वर्ण धर्म है। सुद्ध वर्ण धर्म इतना ही है। यदि लोग गुणानुसार कर्म न करें तो वरित्रता का सताप न होने पर भी समाज का उत्तम हित न होगा। समाज के हित की रचा उन लोगों के हाथ में होनी चाहए जी विद्वान निपय-भोग की तीज जालसा से शून्य निरग्ह हों। पर यह भार दसरे लोग लेंगे तो धवश्य कलह होगा। स्वार्थ चि ता और घडान समाज में हिन को छिल्ल भिन्न कर हैंगे। अपने स्वभाव के प्रति बूल कार्यों के करने पर एक का कार्य दूसरे का सहायक न हो-सकेगा। कर्मी के नियत न होने से कोई भी अपने काम मे अशल न हो सकेगा। इस दशा में काम का फल निरुष्ट कीटि का होगा। समाजवादी शासन में वर्णे धर्म की प्रविद्धा उत्तम रीति

से हो सकती है। समाज के दिवेंगी विद्वानों को जब परिवार के निर्याह के लिए पूंजीपतियों पर आश्रित ब होना पड़ेगा तम वे स्वन्द्रभाव से अन्याय की रोकने के लि कह सर्हेंगे।उन नियमों का विधान होगा जिनसे किसी एक वर्गकान होकर सबका दित होगा।शासन के खिकारी पूरे चात्र धर्म का पालन फरेंगे। सैनिक पैसों के लोभ से नहीं समाज की रहा के विचार से आपरवक्ता होने पर सवाम करेंगे। वेश्य का सारा यस्न समाज को मंपन्न बनाने के लिए होगा। डर वा किसी प्रकार की धमकी के न होने से शूद्र कर्चव्य समक्रकर सेवा करेंगे। अध्यापन आदि कमें का स्तार्थ मूलक होना वर्ण व्यवस्था के लिए धावरवक नहीं है। समाज हित का साधन होने पर भी इनमें वर्णों के ब्यवस्थित करने का सामर्थ्य पूरा रहता है। वर्षा न्यास्था को धनेक समाजवाडी और असमाजवादी बाजकल व्याहारोपयोगी नहीं मानने। इतना ही नहीं देश के लिए हानिकारक भी समझते हैं। जन्म प्रधान न मानकर कर्म प्रधान मानने से हानि का आचे प सहज ही दूर हो जाता है। गुरा कर्म की उपेत्ता करके केनल जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था मानना युक्ति सगत नहीं है। इससे बाह्यणों को लाभ रहता है पर चत्रिय, वैश्य श्रीर शह को श्रम्याय पूर्ण कप्र सहने पड़ते हैं। जो जितना निकुष्ट माना गया उसे उतना क्लेश है। शुद्र सब से निकृष्ट मान जिया गया इससे उसके कहाँ की सोमा न रही। शहों में भी जन्म से ऊथ नीचपन चला। अत्यन्त निकृष्ट समभे जाने वाले शुद्र को मनुष्य के साधारण स्वाभाविक अधिकारों से विद्यात कर दिया गर्या। पीडित शुद्ध अब द्यपने धर्म के पालन मे असमर्थ हो गया तब बिना अस के उच्च पद पाने वाले वर्की में भी अपने धर्म से पतन का आरम्म हो ग्राया। वे मिथ्याभिमानी शीर दम्भी हो गए। स्वधर्म से-अपने कर्मों से दीन होने के कारण

( Yz ) धर्मों में भारी अञ्चवस्था हो गई। शुद्रो की धन प्राप्ति व स धनों सक पहुरने नहीं दिया जाता। धन ये स्थमाय में उनवे शरीर और आत्मा की उन्नति नहीं होती। योग्यताका नाश करके उन्हें जन्म से श्रयोग्य ठहरा दिया जाता है। मिध्याभिमान से ऊचे बने लोग शुहों को परिक्रम से भाष्त धनका भी उपसोग नहीं करने देते। पादी के भूषण नहीं पहरने देते। कुन्नों से पानी नहीं भरने देते। वधू को पालकी में बैठने नहीं देते। बन्याय से पीडित शुद्र अबे विद्रोह करने लगे हैं। वे इस वर्ण भेद पर प्रतिष्ठित समाज को छोड़ने के लिए स्थत हैं। मनुष्य के स्वामाविक श्रधिकारों को पाने व तिए अनेक आत्म समान रखने वाले शुद्र वर्ण भेद से रहित, चवैदिक मतों के मानने वाले कोगों में चते गए। कोई भी मनुष्य गुख कर्म की समान योग्यता होने पर केवल जन्म के फारण किमी समाज के तिरस्कार को नहीं सह सकता। जन्म माध पर बाश्रित होने से वर्ण भेद बयोग्यों

को कर्म का अधिकारी और योग्यों को अधिकार से हीन कर देवा है। इस दशा में मनुख्यों के काम परस्पर सहायक न हो कर विरोधी बन जाते हैं और समाज का निर्माण नहीं होता। वर्णभेद समाज की रचना करता है पर वही समाज को भग करने लग गया। इसका मूल है वर्गों को जन्म मूलक फाति समभाना । जिनकी जाति जम्म से भिन्न है इनके गुण-कर्म समान नहीं होते। विल्ली, कुत्ता, गौ घोड़ा, गघा हाथी, आदि भिन्न जातियों के पाणी हैं। उनके गुणकर्म भी भिन्न हैं जब विविध कुलों के मनुष्यों को जन्म से भिन जाति का मान लिया तब गुरा कर्मी की स्वभाव से भिन्न मान लिया गया। बैश्य या शुद्र नामधारी कुल के बालकों वे गुए। कितने भी प्रत्यत्त हों पर उन्हें जम भर के लिए अध्यापक वा शासक आदि पदों के अयोग्य माना जाता है। वर्ण

घोडा हाथी चादि के समान जन्म पर बाशिव हो वो उसे जाति कह सक्ते हैं। यातुतः वर्श कर्म पर आश्रित है। समाजवाद और जन्म मूलक वर्णभेद का अन्धकार और प्रकाश के समान निरोध है। समाजवाद के अनुसार मत्येक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुकूल कर्ष करता है और कर्म के अनुसार फल पाता है इस रीति से मनुष्यों के काम परस्पर सहायक हो जाते हैं। काम और गुरा देखकर योग्यदा का निश्चय होता है जन्म से नहीं। शुद्र नामधारी अथवा गुरा कर्म के अनुमार शुद्र का पुत्र यदि माझण, कत्रिय वा दैश्य के गुणों वाला हो तो उसे गुणानुसार वर्स करने का पूर्ण आधिकार है। व्यवहार की देखका गुणों का निश्चय होगा जन्म से नहीं। याग्यता के घतुमार कर्म का अधिकार होने से सभी अभ्यायों का उच्छेद हो जायगा। पूजी अन्याय से उत्पन्न होती है, दूसरों को दरिद्र वनाती है और गुरा कर्म हीन को प्राय अधिकार सम्पन्न, धनी बनाती है। समाजवाद इस पूजी का विनाशक है। पूजी के न रहने पर कोई अयोग्य धनी नहीं बन सकता। न वह इसरों को पीड़ा पहुँचा सकता है न प्रतिष्टा वा सकता है। गुणा के विना केनल जना से उत्कर्ष भी निम्न सुल के लोगों को दरिद्र और अपमानित करता है, और अयोग्यों के हाथ में अधिकार देवा है। इस लिए समाजनाद धान्म के कारण न्याय से प्राप्त अधिकारों का अपहरण नहीं होने देगा । जन्म पर धाश्रित पर्णयाद प्रजी से बढ़कर श्रान्याय का कारण बनता है। एक धनी ब्राह्मण 📶 चित्रय दूसरे ब्राह्मण या चित्रय को तभी तक छोटा समझता है अब तक दरिद्रना है। जहां उनकी दरिद्रता दूर हुई कि वे धनी उनकी अपने समान सममने लगते हैं। पर बैश्य वा शुद्ध कितना भी ऐश्वर्थ शाली क्यों न हो जाय उसे अन्माभिमानी शहाण और चत्रिय सदा

होने देंगे। उन होने पर भी योग्यता के अनुसार काम न होगा। श्रीर समाज की हानि होगी। गुरा कर्म पर प्रविष्ठत वर्णवाद और समाजग्रद का कोई भी विरोध नहीं है। उनकी परस्पर मिश्रता है । समाजवाद योग्यता के श्रतसार कर्म करने का अधिकार देता है। उसी पर वर्क व्यवस्था प्रतिष्ठित है। समाजराद से पराए स्वत्य का अपहरण दर हो जाता है। उस उपद्रव हीन निर्भय दशा में योग्यता के अनुसार कर्म किया जा सकता है। अपहररा का हटाना साधन है और डिंबत कमें कर सरुना फल है। इन कर्मी का फल है वर्णी की प्रतिष्ठा। वर्ण व्यास्था का फ्ल है समाज का वर्षमा पूरा चभ्यदय । बर्णेका मूल जन्म है या कर्म यह दिवाद अरवन्त पुराना है। अर्ति प्राचीन काल में भगवान बुद ने वर्णों को कर्म पर आश्रित कहा । उसके अनन्तर बोद्ध और वेदानुयायी विद्वानों मे इस विषय पर विचार होता रहा। आज अनेक वैदिक लोग भी कर्म को वर्ण का कारण सममते हैं। कर्म-मूलक वर्ण व्यवस्था पर अव्यावहारिकता का बाह्येप प्राचीन काल से श्रद तक चला श्राता है। भगशन् कुमारिल भट्टराइ ने तन्त्र धार्तिक में अन्योन्यश्रय दोप दिया है। ब्राह्मण आहि को यस श्रादि के करने का अधिकार है। किसी को ब्राह्मण तन कह सकते हैं जब कर्म कर चुके और कर्म का अधिकार तब होता है जब प्राध्नश हो। जन्म के मूल होने पर यह दोप नहीं रहता। जिसको जन्म से जावाएँ प्राप्त है वह यह छादि कर सकता है। दूसरी बापत्ति यह है कि कर्म को कारण मानने से व्यवस्था नहीं हो सकती। अभी एक मनुष्य यहा कराता है।

अनन्तर ब्यापार से धन कमाने .लगता है। और ऋन्त

में उसे भार उठाकर या किसी धनी के बचों की सेवा से जीविया करनी पड़ती है। इस दशा में उसका कोई भी वर्ण मही रह सकता । वर्ण जन्म से हो तो उत्कृष्ट निकृष्ट नाना कर्मी के करने पर भी एक ही वर्ष रहेगा। प्रथम व्यक्तिप का उत्तर यह है कि भाषी वर्ग को ध्वान में रखकर यज ध्वाति किए जातं है। जे चाहता है ब्राह्मण बने वह पढ़ने पढ़ाने स्त्रादि में लग जाता 🐉 जो। चुन्निय बनना चाहसा है यह सैनिक छावि मा कर्म करता है। निरन्तर कर्म करने पर स्वधर्म के अनुसार निसी एक वर्ण को पा लेता है। और जो सनुष्य जीवन भर एक फाम न ररके अनेक प्रकार के विरुद्ध रनभाजवाले काम परता है यह विसी वर्ण का नहीं है। वह वर्ण हीन है। वर्ण ध्यवस्था कर्म की व्यवस्था पर श्राशित है जिसके कर्म ध्यय-स्थित नहीं उसका जोई वर्ण नहीं हो सकता। नियत अनियत फर्म परन वाले सब प्रकार के मनुष्यों की एक व्यवस्था न हो सक्ती है न उचित है। वर्ण व्यवस्था कमी से कौशल उत्पन्न फरफे समाज का हित नरती है। ऋनियत पर्म करनेयाले का किसी भी काम में कौशल नहीं हो सकता। उसके कामों से समाज का हित जितना हो सकता है उतना नहीं होता। समाज फे अनुपयोगी कामों से वर्ण व्यवस्था का सम्बन्ध नहीं है। प्राचीन काल से वर्तमान काल का बहुत भेद हो गया है। , इस भेड़ के वरण वस्तुओं की उपयोगिता घटती चढ़ती रहती है। अवस्थाओं के बदल जाने से कई बार अनेक वस्तुओं का उपयोग ही नहीं रहता। पुराने समय में वेलो या घोडों वी गाडी से श्रानाजाना होता था। त्राज रेलें दोइती हैं। पानी शौर प्राकास में जटाजों की बहुत तेज गति है। बैल गाडी और (84)

घोड़ा गाड़ी का वह पहले सा उपयोग नहीं रहा। सर्दी में जिन वर्षों से सुख मिलता है गर्मी में वही क्ष्ट पहुँचाते हैं। इब साधन इस प्रकार के होते हैं जिनकी उपयोगिता न कभी नष्ट होती है न कभी घटली है। अन्त फल आदि इसी प्रकार के हैं। मनुष्य को इनकी पहले भी भावरयकता थी और धाज भी है। इनसे होने वाला लाग नष्ट भी नहीं होगा। और न उस नाम में कोई कमी आ सकती है। वर्ण व्यवस्था समाज के हिन का कारण है। काज वायम्था बहुत बदलगई है। पर उससे वर्ण ध्यवस्था द्वारा होन वाले लाग में कोई कमी नहीं हुई। हुछ कठिनाइया अवस्य व्यवस्था करने में आ गई हैं पर बनसे छ -कारा हो सकता है। प्राचीन कान में इप प्रकार के पह थे, जिन के कार्भों से पर्णका निश्चय करने से कठिनता न थी। बाज इस अकार के बानेक पद हैं जिन पर रहकर जीवन भर काम करने बाला न देवल शासक कहा जा सकता है न डयबस्थापक। **उन परी** में शासन भी है और व्यवस्थापन भी । शासन हाने से इतिय कहना चाहिए और व्यवस्थापन मुख्य हो तो माझण । पर इन पदी में प्रधानता देखनी चाहिए। शासन की प्रधानता हो तो सत्रिय वर्ण है स्वीर व्यवस्थापन मुख्य हो तो माहासा। बाजकत ही नहीं प्राचीन काल मे भी ऐसे काम थे जिनमें शासन व्यवस्थापन और धनार्जन तीनों थे। तीनों के होने पर भी जिसका बाहुत्य होता था इससे वर्ण की व्यवस्था थी।

र्जाद के कार्यकर्ता अपने लिए और सरकार के लिए धन कमाते हैं। वे स्पष्ट रूप से वैश्य हैं। वैंकर या रेल के छोटे वडे कर्म-पारी को चत्रिय नहीं कह सकते। बहुत बड़ी भूमियों के अधिपति अमीदार भी वैरय हैं। वह किसान से खेती कराता है। खेती का करना ही नहीं कराना भी वैश्य का धर्म है। किसानों पर जमी-दार का शासन अवश्य है पर खेती की अपेक्षा कम है। कुत्र न हुछ शासन मुख्याभ्यापक भी करता है। इसे बाह्यए पर से हटा-कर चित्रय पर नहीं दिया जाता। इसी अकार जो मिल में अपने हाथों से युनने आदि का काम करते हैं उन मजदूरों के समान मिल सदी परक धनार्जन करने वाले पूँजीपित भी वैश्य है। धनार्जन के द्वारा निर्वाह करने वाले वैश्य हैं। कुछ वैश्य शरीर के अम से धन लेते हैं और कुछ बुद्धि के। किसान के समान जुलाहे को शरीर के श्रम से धन मिलता है और मिल के स्वामी को बुद्धि के बता से । दोनों का श्रम शिल्प के विषय में है । बाजकल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की सम्मति से व्यापार के कुछ नियम बनाए जाते हैं। शिचित मजदूर कर देकर अपना अधिकार समकते हैं कि उनसे पूछे बिना राज्य युद्ध न करे। वे अपने धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। राज्य के अधिकारी इच्छा मात्र से लाखों मनुख्यों को नहीं कटवा सकते। पर शासन और नियम बनाने के इतने अधिकार से मिलों के मखदूर चन्निय और नाझए नहीं यन सकते। मजदूरों का रात दिन का काम शिल्प के सम्बन्ध में है। धनका वर्णे बसी काम से होगा। माजकल बोड़ी सरूपा में वेदन तेकर शहने थाले सैनिकों को रखकर देश की रवा नहीं हो सक्वी। किसान हो या मिल का मजादूर, कोयले की खान से कोयला निरालता हो या किसी विद्यालय में पदावा हो, दुकान पर पैठ कर करदे देखता हो या किसी वैंक में लेखक हो, प्रत्येक

8= )

श्रापत्तिकाल में एक वर्ण को दूसरे वर्ण का काम करना पड़ता है, पर यह मुख्य काम नहीं होता। वित्रश होकर युद्ध में जाने षाले वेंक के लेखक, दुकान पर कपडे वेचने वाले व्यापारी, धौर मिलों या खानों के मजदूर चपने वर्णों में रहते हैं। मिलों पे स्थामियों, ज्यापारियों और बडे बडे जमींदारी फे पास व्यविगनत धन है। ये धन ये बल से शासन पे व्यधि कारियों और परिडता को अपने हाथों में कर तेते हैं। धन व बल से शासन भी करते हैं और प्रतिष्ठा भी पाते है। इस कष्ट का कोई प्रतिकार न हाने से वर्ण व्यवस्था समाज ना हित न फर सकेगी। पर यह वर्ण व्यवस्था का दोप नहीं। जो अकेली वर्णव्यवस्था को सारे हु हों का नाश करनेवाली सममते है वे इस आनेप का उत्तर नहीं दे सकते। समाजनादी शासन से जन कोई बनार धन का अधिपति न हो सकेगा त्तर शासक और निद्वानों को नित्रश नहीं किया जा सकेगा। कोई घनी शासक न हो सकेगा और न विद्वानी का आदर हे संदेगा। सनके अधिकार सुरवित रहेंगे। जिनकी जीनिका किसी के श्रधीन नहीं है उन विद्वानी को न्याय के मार्ग से हटाना असम्भव है। सपन और निश्चिन्त लोग वर्ण धर्म का पालन करके समाज को चत्रत करते हैं। आज ग्रद्ध वर्णनहीं हैं। वर्णीका सवकर सकर है।

पातन करक समाज का बतत करत है।
आज शुद्ध वर्ण नहीं हैं। वर्णों का सबकर सकर है।
वर्णों के अभिमानी हैं पर उनने गुण वर्ण के अनुकूल नहीं है।
जीविका भी वर्णों के शितरूल है। इस अञ्चलखा को हटाना
बावरयक है। गुण कर्मों के अनुसार सबको वर्णों में रखना होगा।
हक् समय तो क्षेगा पर काम का राहरा चित्रन नहीं है। गुण

मानना श्रारम्भ किया बहां बखे संहर मिटने लगेगा हमके निरराजयनको कुछ सो झाबश्यकता नहीं है। एकबार लोगों

षाबर्णों के कर्ममृतक होने में इट बिश्वास हो जाय फिर बे स्यं सभाश्रों द्वारा वर्ष्य का निश्चय कर लेंगे। उसके अनुसार सद काम होने लगगे। न भोजन में रुद्धावट होगी न विघाह में। जन्मामिमानियों के चल्प संख्वा में ही जाने वर कोई कप्रन रहेगा। जबतक लोग वर्ण की जन्म से मानते हैं और उसी में इत्य ए समस्ते हैं तथतक इसका व्यवहार में आना असंभव है। काम गणित का कठिन प्रश्न नहीं हैं जिसके समझने के लिए अत्यन्त परिश्रम की जायश्यकता हो। लोग कार्नो से वर्ण का निरुपय कर सकते हैं। पर पुराना विश्वास कर्मानुसार वर्ण का व्यवहार नहीं बरने देता। छल घोडे दौदने में कराल होते हैं और क्षत्र रथ में जतकर पच्छा काम करते हैं। काम लेने बाले उन की कियाओं को देख-कर श्री शियां बना लंते हैं और उपवहार करते हैं। तेज दोइन याले पोड़े की संतान यांद कारण बशा तीय येग से रहित है तो रसका उपयोग दौड़ने में नहीं किया जाता। यही बात मनुष्यों ये होनी पाहिए। सरलटा से हो भी सकती है। मनुष्य स्वयं न पहि तो छोई भी काम नहीं हो सकता। कर्मों के स्वरूप के निरुपय की किनता से कमानुसार वर्श व्यवस्था होने में विदन 🖲 सेश नहीं है। सारा विद्य मनुष्य की अपनी इरहा से हैं। पर्ण न्य स्था से आधीत काल में सुख और शान्ति रही है भाज भी उससे समाजका हिन हो सकता है। शाबीन बाल मे

तो भार्थिक दशा थी। यह भाग बदल खुशा है पर समानता भा पड़त खेशों में हैं। मायः समय भेर से पदार्थों के व्याकार में भेट होने पर भी मुझहप में भेद नहीं चाता। भाषीन काल बहुत दीने काल है। उसके भागों की एक दशा नहीं रही। ऐसा भी प्राचीन कात थाजब भूमि प्रवान रुपसे धन का कारण थी। जितनी भूमि जिसके पास थी वह उतना धनी था। निवासियों की अपेत्ता भूमि के अधिक होने से किसानों को व्याजहत का सा मारी कष्ट न था। मशीन न होने से शिल्पी लोगों को पूजीपतियों के अधीन होकर काम नहीं करना पडता था। एक स्थान पर हजारों लायों मनुष्यों को काम में लगाकर दी चार घनी भारी संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते थे। निर्धनों की दशा बहुत वष्ट की नथी। धनी उनको रक्त चसकर हडियों का हिलनेवाला ढांचा नहीं बना सकते थे। इसी प्रकार के कान में वर्ण व्यवस्था का उपयोग मही रहा। इस से भिन्न प्रकार के कालों में भी वर्ण व्यवस्था समाज को सहायता देती रही है। भूभिप्रधान-संपत्ति वाले काल में भी दरिद्र को कष्ट पहुँवाने के अनेक साधन थे। मशीनों केन होने पर भी संकड़ी हजागें शिल्पियों को इकट्टा करके पक पूजीपति उनसे तच्यार सामान को ले सकता था और उन्हें

श्रम का निरिक्त मूल्य देसकता था। श्रमी को दरिह बनाने का यह ढर्ग मिलां से मिलता जुलता है। तब भी पूंजीपति स्रोग घड़े बड़े स्थापार करते थे। धनी और निर्धन के विरोध

के कारण तब भी कुछ कम न थे। वस्तुतः तथ भी दरिद्र और घनीका ऋगड़ा रहता था। समाजवादी शासन न था धन का वैपन्य था । त्रिरोध के कारण थे वेर आवश्यक था। इतना होने पर भी वर्ण विभाग ने उस काल में स्नेड सरपन्न

किया होगा जब दनी निर्धनों के भरण थोपण का पूरा ध्यान रखते होंगे। शासक जोगों की आपिचयों के हटाने में लगे

रहते होंगे। निश्ट्रह विहान घनलोल्प न होकर जनता की भलाई के लिए चिन्ता करते होंगे। सेवक लोग खाने वीने की चिन्ता ते बूट कर शिक्त भर सेवा करते होंगे। समात्र के हित की भागना से सब श्रयने धर्म का पानन करते रहे हों तो श्रवस्य ही समात्रवाट के बिना भी वर्ष ज्यास्था से लाभ हुआ होगा। पर वर्ष व्यास्था में वेपन्य खौर वससे होने वाने विरोध को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है। प्राय: सम्पर्धाराली लोग निर्में में हा हान-साम की बन्ता नहीं करते । इस कारण वर्ष क्वररण का प्राया होने पर भी प्राय: प्रापीन लोग समार्थ

लोग निर्धनों के हानि-लाभ की चिन्ता नहीं करते। इस कारण वर्षी ब्यारण का अचार होने पर भी प्रायः प्राचीन लोग भगड़े भौर बशान्ति हो दूर नहीं कर सके। आज वैंड और कारतानी के त्यामी धनाधिपति हैं। जमीदार न होने पर भी उनके पास मचुर सम्वत्ति है। बनका स्तार्थ निर्धनों के स्वार्थ का विरोधी है। इस लिय समाजवाद के विना अयेला पर्णवाद अशान्ति को नहीं रोक सकता। प्राचीन काल के अधिक भाग के समान थान मनुष्य मनुष्य के विरोध को मिटाने के लिए समाजवाद भी अत्यन्त आवश्यकता है । समाजवाद से शान्ति हो जाने पर वर्णी द्वारा बोग्यता के जनसार कर्म होगा । धन, मान भीर अधिकार सबको मिलेगा । इन वीनों में से जिसका षाहुल्य होगा उसके अनुसार वर्गा प्रतिष्ठित होगा। आज जिस . मकार श्रमियों को नियमरचना में ऋधिकार मिल जानेसे धनिकों का विरोध उम हो रहा है तर न होगा। श्रमियों का अधिकार विद्वानों और शासकों का सहायक होजायगा।

## सारमक प्रधानवाद से समाजवाद की प्रतिप्ठा

समाजवार का बामी तक धनत्मग्रार के साथ सम्बन्ध रहा है। समाजगर के व्यानिकारक व्याचार्य मार्क्स भीर पे गल्स नित्य घात्मा और पुनर्तन्त को नहीं मानने थे और धनके अनुयायी भी अजवक नहीं मानते । तहा नित्य जीव की सत्ता नहीं मानी जाती यहा नित्य परमात्मा का स्थान कहा ? चार्रोड नित्य चात्ना चौर परमात्ना को नहीं मानते। इम समानता के होने पर भी चार्राक और समाजरादी के बनासनाद का भारी भेद है। खायाक के बनुसार शरीर के एक बार नष्ट हो जाने पर द्वारा जीवन नहीं मिलेगा इसलिए छ। गैक्ट

बानम्द में रहना चाहिए। अच्छे य बुरे अपयों से जितना विषयों का जानन्द खुटा जा सके उतना खुट लेना चाहिए। पर समाजवादी इस प्रकार का सपदेश नहीं देता। उस के मत में सत्य दशा और जनहित के लिए अपने प्राणी के मिलदान करने का उतना ही आदर है जितना किसी भी ईश्वरतादी के यहाँ । लोगों भी दरिवता का निनाश करना ही समानवाद का प्रधान लदय है। स्रमीश्वरवाद श्रीर श्रमाताश्वर का सत्य न्याय श्रीर परोप कार आदि उदाच गुर्णों के साथ विरोध आवश्यक नहीं है।

महर्षि कृपित के अविशेष साख्य दर्शन - जिसका श्रीपाइन माठर चौर वाचरपति िश्र ने किया है-भौर दुमारिल भट्टगढ़ के प्रसिद्ध मत में ससार का कर्चा ईखर नहीं है पर इन महान् गुणों का परम खादर है। इनके बिना सांस्य और भाटनत बाजे रागे और अपार्ग की शास्त्रिको समस्य समस्ति हैं।

भाषात्व दोरानिका ने सामन चीचन को पूरा बनाने के लिए प्यान, स्यान, सत्य खादि गुर्खों को खरूनत ऊना स्थान दिया है। समाजनार इस विषय में खरूना नहीं है। मीद्र खनस्य खनासगरी है और तप प्रोपकार सत्य खादि की मतिग्रा भी

प्राचनात्र हमा प्रथम में अकला नहीं है मेहि अपर्य ज्यानसारों हैं और तप प्रोचनात्र साथ ख़ादि की मतिहा भी प्राके मन में बहुत ख़िक हैं पर वे पुनर्जन्म की मानते हैं। बैडों का क्यासमारह, चार्यक छौर कालेक पास्चारय हरांगों के क्यासमार के पहुत किल है। जीय और पुनर्जन्म की न मान कर सब के कल्याण की भावमा आस्तीय दार्यानमें के लिए इसों की मतीह हो सकती है पर पास्चास्य विचारकों के लिए इसों

कोई नवीनता नहीं है।
समाजगद के दार्शिनक आधार का निरूपण करने वाले समाजगद के जानस्वाद पर प्रविद्यित करते आपे हैं। मैं समाजगद को अनास्वाद की प्रविद्या अनास्वयद की अपेचा अत्वयद पर बहुत उत्तम रूप से हो सकती है। आस्मा के रोगे प्रकारों का जीगरमा और परमारमा का-जिन्ना विवार

हिया जाय कतना ही समाजवाद स्याय संगत प्रतीत होता है।

जार्चाय मार्क्स पर महान् थिद्धान् होगेल के थिचारों का अराधिक प्रमाय है। होगेल के खनुसार विश्व प्रपच का मूल-कारण सन् भी है और चिन् भी। वहार स्वरूप हैं-- मैं-छहम्। इसने अपने निरोधी न मैं-अनहम्-को प्रकट किया। अह चिन् और अनहं अचेतन हैं। इन होनों के सगस से मपच का

काविमोत्र होता है। श्रह मृत धवस्या है और उसका विकार हैं धानहम् । दोनों का सामन्यव जाता भा कारका है। होगेल के आसुसार इस मृत दशा का नाम है बाद, और उसके विकार का नाम है प्रतिवाद। ोनों में मेल के सतान्यय कहते हैं। होगेल के इस प्रकार के क्या मन कहना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुमार कथा है जा में अर्था मन कहना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुमार कथा है याद और प्रतिवाद नाना रूप से होते हैं। मार्क्स ने क्यायम परिणाम को स्वीवार कर लिया पर प्रपच का मू कार्यक अर्थातम परिणाम को स्वीवार कर लिया पर प्रपच का मू

तत्वों के समान चेतना भी चद्भूत हुई । खचेतन प्रधान

क्यात्म क परिशाम से ज्यह होने याते तस्वों की परम्पा मा में फिल समाजनादी ने नहीं प्रकाशित भी। सामान्य रूप के उनका कहना है कि प्रधान से जिस मकार दिशाज प्रथियों और उस पर हिमालय जादि पर्यंत प्रकट हुए उसी प्रकार हात्व कुँचा, मुख हु स जादि से मरा जीनन भी प्रकट हुआ। प्रधान से सारा ससार एकाण्क ही नहीं ब्रत्यन्न हो गया। अवस्थामों के अनुसार अनेक परार्थ मनते चले गए। प्रथिषी को लीजिए। परहते यह इस रूप में न थी। अय्यन्त तथ्य पिरह के रूप में जल रही थी। इस दशा में भोई मासी नहीं ब्रत्यन हो सकरा

था। धीरे घीरे करोड़ों वर्णों के सनन्दर इसका रूप प्राणियों की उत्तरित के बीर्य हुआ। जीवन की स्विभिन्दित होने के धीर अपिन पत्ति होने के धीर अपिन पत्ति होने के धीर अपिन पत्ति होने के धीर अपिन के स्वाप्ति होने के धीर अपिन के स्वाप्ति होने के धीर अपिन के स्वप्ति होने के धीर अपिन के धीर जिल्ला हुए भीर मी जी तक प्रत्य के पत्ति होने बाली एक भीर अपिन के धीर पहाड़ों को त्राप्त से तीह देने बाली विज्ञा भी। प्रधान है से किसी अपन करा से दुनेलों को धीड़ा देने का जिलार प्रकट हुआ और किसी में दुन्तों से बचाने की इच्छा। कही दूसरे की कीर्ति से हुंग्यों उत्पत्त होकर जलाने की इच्छा। कही दूसरे की कीर्ति से हुंग्यों उत्पत्त होकर जलाने की इच्छा। कही दूसरे की कीर्ति से हुंग्यों उत्पत्त होकर जलाने

लगती है। और कहीं प्रसन्नता रोमाज कर देती है। खबरथाओं का यह प्रभान दो चार व्यक्तिये पर हो नहीं हैं। सब पर इसका प्रभान पड़ता है। व्यक्ति और समाक दोनों के नियम मन न इल एवनीविक है। सनका परिसान हाता रहेता है। समाज का मुख इस इन अवश्याओं पर आश्रिव है। माना-समाज भी अन्त करण की आरक्षाओं के समान भीतिक अरशाएँ में अन्त करता की हैं। श्रृतुओं की गर्भी और सर्वी का प्रभाव होता है। देश की रचना और पशु पत्ती भी प्रभाव इत्तवे हैं। मार्क्स कहते हैं इन सब में मुख्य आर्थिक अरुप्या है। अन्हों पुरी आर्थिक स्वरूपा के अनुसार समाज के मुख दु स

भटते बढते रहते हैं। यह है समाजवादी के कथात्मक प्रधानगढ़ का स्रहर । इसके क्षेत्र और अधुक होने का तिचार यहा नृहीं करना है आलुकाद के अनुमार शरीर से अतिरिक्त जीन और प्रयंच के कर्ता को सिद्ध भी नहीं करना है। आत्मवाद पर समाजवाद की मतिष्ठा देवल विचारग्रीय है । जो नैयायिक वा पूर्णप्रज्ञाचार्य के अनुयायी द्वैतवेदान्ती जीव को शरीर से भिन्न और ईश्वर को ससार का कर्ता मानते हैं, बनके मत में मूल जडतरन को ईश्वर प्रेरणा देता है। कत्तां की प्रेरणा का श्रभाव है कि अधिवन पदार्थ प्राणियोको सुरा दु ख दे सकते हैं। जड अचेतन तत्त्व को यंद कार्य रूप में न किया जाता, अव्यक कारण अपनी पहली दशा में रहता वी प्राणियों का व्यवहार न हो सकता। मधानताद में छन्युक्त का न्यक्तरप में परिणाम किसी दूसरे के अधीन नहीं है। मूल कारण का स्त्रमाव ही उसे प्रेरणा देने षाना है। इसलिए ससार का प्रतिज्ञ होने नाला परिसाम निशेष निश्चित उन्देश्य के बिना हो रहा है। ईश्वरनादी अञ्चल में व्यक्त होने की शक्ति को अधुक नहीं कहता। कालान्तर में श्रद्धन व्यक्त ही आता है पर कर्त्ता के बिना नहीं। मिट्टी घडे

को बना सकती है, पर छुन्हार के विना नहीं। बुन्हार मनुष्य

( yE )

सुख दुःख का अनुभव होना है। कवीने दोनों प्रकार को रचना की है। यह विचारशीत मनुष्य का कक्षेत्र्य है कि प्रतिकृत का स्थाग करके बातुकृत का महत्व करे। सुद्ध और हुद्ध कर्मों के रूत है। वर्मकत का यह अये नहीं कि प्रत्येत्र सुख हु 11 पूर्ये अन्म के कर्मों का कत्त्र है। मनुष्य को पूर्व जनम के कर्मों से इन्ह्य कत्त्र मित्र हैं। सुप्ति कर्मों के फल पर मनुष्य का कोई वन्ध्यत नहीं है वह स्वय वंदा है। पर वर्तमान में इच्छा के बनुः मार कर्म कर मकता है। वह कर्जा है। क्षीर कर्ना स्वतः होता है। किसी कार्य के परते न करने और करा करने में मनुष्य

इनका प्रयोजन है। कुछ भी हो, प्रयोजन को ध्यान में रख कर रचना की गई हो, या विना प्रयोजन के, सनार के पराधों से

मार कर्म कर मकता है। यह कत्तों है। श्रीर कर्ती रनता होता है। किसी कार्य के स्टान न करने और उन्हार करने में मुख्य स्वतन्त्र है। ईर्रायाद में जीन अन्यात है, और अस्ति शांक्त मी पितिन है। इन्ह्र द्वारावां में जीन स्वतन्त्र है, और अस्ति शांक्त मी पितिन है। इन्ह्र द्वारावां में नो मुख्य की शांक्त अनन्त्र नहीं है। प्रधान चाद में भी मुख्य की शांक्त अनन्त्र नहीं है। प्रधान के सभी पितिन में नहीं है। इन्हें कर सकता स्वत्र मित्री में इस उन्हार के उपाय कर सकता है जिनमें उन्हें पीता नहीं। इसके आते उनका सामध्ये नहीं है। सुख्य चाँर और मतुर में कोई भारी परिवर्तन अमने शांक्ति के बाहर है। दुद्धि जब प्रधान का विकार है तर उह अने हे प्रदिश्च होने बाले समप्त परिवार्ग मी

कर्नकर चुक्तने के श्वनन्तर यह कल के लिए भगवान के श्राधीन है। जाता है। इससे पहले वह स्वतन्त्र है। राजाओं के दासों के

( 25 )

समान परमेश्वर का चाटुकार चनना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म नहीं है। धनकीत सेवक जिम प्रकार स्वामी के हमने पर हसता हैं, और रोने पर रोना है। उस प्रकार मनुष्य परमेश्वर का कीत-रास नहीं है। दोनों की स्वतन्त्र मत्ता है। प्रधानवाद का साभायिक परिस्तान यह है कि यह पूर्ण का से प्रकृति के वधीन है। सहत्य भी प्रधान का विकार है। उसने अवन्धाभेद के अनुमार बार्य ही होना है। मनुष्य को इम विवय में स्वतन्त्रत नहीं है। मनुष्य ने अब जनने का सहत्य किया तब उससे पहले भवत्थाए इस प्रकार की थीं कि उससे भिन्न सकल हो ही नहीं सकता था। पानी का पत्रखाम कुइ अनत्था में भाप होता है और छत्र में बर्फ। इपी प्रकार कुत्र व्यवस्थार है जिनसे जाने का सकला उठता है और कुद है जिनसे खड़े हाने की इन्छा होती है। इस पराधीनता में प्रतिकृत अवस्था को बदलने की चेष्टा उत्तमरीति मे नहीं हो सक्ती। स्वतन्त्र सब कुछ कर मकता दै। आत्मनादियों में बहुत से है जो जीव को सक्त्य में भी ईरवर के स्वधीन मानते हैं। प्रजान वादियों में भी मनुष्य की

सकत्य में स्वतन्त्रवा के मानने वाले हो सकते हैं। पर श्रात्मवाह

का स्वाभाविक कुराव खब्बतवा की छोर, छौर प्रधानबाद का परतंत्रता की श्रोर है। समाज बाडी संसार की दु समय श्रवस्था को हटाना चाहता है, श्रीर श्रात्मत्राद इसका पूरा सहायक है। **एव अवस्थाए हैं** जिन्हें कोई नहीं बटल सकता। प्रधानगर श्रीर श्रात्मताद दोनों उनके सामने जित्रश हैं। सूर्य्य चन्द्र दिन रात ऋतु मास आदि का परिवर्तन किसी प्रकार नहीं हो सकता। मनुष्य में जिन अवस्थाओं को उत्तत किया है उनके हटाने का श्रिधिकार आत्मवादमे कम नहीं होता अत्युत बढता है। परमात्मा की व्यवस्था का भड़ मनुष्य से नहीं होता। पर मनुष्य मनुष्य की ह्य अस्थास्त्रों से सुधार कर सकता है। समानवादी धन का निपम रिभाग रुसन्त करने वाली खावस्था को यदसना चाहता है। प्रवितिष घैपम्य की स्त्यादक द्यावस्था पर माल्या ने नहीं बनाई। इसके फत्ती मनुष्य हैं। जो कुछ हो रहा है उसका कर्ता ईश्वर हो है उसमें मनुष्य को कुछ नहीं करना चाहिए, यह ।वचार हो सकता है पर प्रधानगरी भी कह सकता है सब प्रधान का श्रामाविक परिलाम है जो कुछ परिवर्तन आवश्यक है वह स्वय होगा मनुष्य का कुछ नहीं करना चाहिए। यदि परिवर्तन करने की चेष्टा भी प्रधान का स्वत परिकाम है तो उसे ईश्वर द्वारा प्रेरित भी कह सकते हैं। दरिहता के निरारण का यत्न भी ईश्वर की इच्छा से मानकर किया जा सकता है। क्यात्मक प्रधानव द का दूसरा सिद्धान्त है प्रप व का सरपत्य। प्रधानवादी सममता है जिसने ससार को मिध्या समम लिया वह दरिद्रों के मुखी बनाने के ऋमेले में क्यो पहेगा ? उसके जिये मन अग्नरूप है, बड़ा मुखरूप हैं। जो छुड़ कष्ट है यह भ्रान्ति का फल है। विचारवान भ्रम में पड कर दुःसी नहीं होता। इस कारण से भी व्यातमवाद का

समाजवाद वे साय विरोध नहीं है। श्रात्मवाद के अनेक भेद हैं।

एवं भगव्य को सत्य कहते हे और कुछ मिण्या। सत्य प्रपव्य वादियों का इस श्रश में कोई विरोध नहीं हो सकता। १५८० के मिथ्यात्ववादियों का परमार्थ की दृष्टि से विरोध है पर व्यवहार में कोई विरोध नहीं है। समाजनाद का सम्बन्ध ज्यवहार से हैं उसमे अनुकृष होनेपर निरोध का लेश नहीं रहता। मेपञ्चिमिश्यात्वयादी दो प्रकार के हैं। एक हैं योगाचार यौद्ध, जो पाणिक ज्ञान रूप नाना जीयों को मानते हैं और ज्ञान से अतिरिक्त प्रदार्थ को मिण्या कहते हैं। पदार्थ की बाहारूप से मतीति भ्रान्त है। एक ब्रह्म इनके मत में नहीं। भगवाम-राकराचारवे के चनुयाची नित्यज्ञान स्वरूप बद्ध की मध्य कहते हैं। प्रपत्न की सत्ता घरतुतः है ही नहीं। उसे न सत् तहते हैं न असत् और व सदसत्। यह अनिर्यवनीय है। कुछ भी हो। परमार्थ में वाद्य पदार्थ ज्ञान वा ब्रह्म से चाहे अभिन्न हो व्यवहार में सरप है। -पटन के मिट्यात्व की मानने वाले भी वस्त की सचा को व्यवहार में उनना हो सत्य बानते हैं जितना नैयायिक या अन्य कोई भी व्यास्मवाती। योगाचारों के व्यनसार एकतन्त्र और गणतन्त्र की शासन प्रणाली से लोकव्यनहार चल सकता है। इनकी दृष्टि में अनता के कल्यास के लिये भौतिक स्पायों का प्रयोग न्यायोचित है। और अहैनपच में वेद और श्वतियों के - अनुसार वर्णाश्रम के धर्म का पालन उचित है। ज्यनहार में शास्त्र के अनुसार बाचरण मनुष्य का कर्त्ताव्य है। इस प्रकार . प्रपञ्चिमध्यात्व पद्म में अन्य व्यवस्थाए चल सकती हैं. तो समाजवादी व्यवस्था का प्रयोग भी हो सकता है। पपञ्च-मिप्रयात्ववादी उठने बैठने साने पीने का व्यवहार लोकरीति से करता है।यह समाजवादी के व्यवहार को मिध्या कहकर नहीं छोड सकता। अग्निहोत्र माता पिता की सेवा और भूस त्यास के होते पर भोजन और पानी पीना जितना संस्पृहें स्तना

समाजनार का न्यनहार किसी मूखे वा रोगी को देवहर योगा चार वा खट्टैना चुर नहीं रहता। उनके दुग्य को निश्या सरक कर उपेता नहां करता। ममाजनार से गोक्तरगढ़ार का न्यास्या इनने यहा भा हो सक्वी हैं। न्यनहार के निये वस्तु यो न्यनहार

काल में अवशिषत होना चाहिये। अद्वेती व्यवहारकाल में यस्तुओं को मन को कल्पना मात्र नहीं समफ रहा होता। इस काल में उसके तिला भी यस्तुओं को २२तन्त्र सत्ता है। किहें अनुमन करने वाला हो यान हो पदार्श व्यवहार दशा में हैं ही। कथारमक सथान वाद का तीक्षा सद्धान्त है प्रधान के पश्चिम कर स्थान वाद का तीक्षा सद्धान्त है प्रधान के पश्चिम कर स्थान का परि

एाम है। प्रधानवाद के शेना प्रकार बहुत कुद्र मिलत जुलते हैं। पर इनका भेद भी पर्व्यान है। ध्यान से देखने पर सप्ट प्रवीत

होने लगता है। होना पत्ता में विरोधी गुणो की समावहणाश नाम प्रधान है। बस कि प्रधान त्र्या त्र्या परियासी है। इसलिए उससी मान्य पिरकाल त्रक नहां। उह मकता। उससे त्रेम होता है। एक गुण औरा भी उपेशा तील हो उतता है। प्रधान के रूप में पिरवर्षन जाता है। यहां विश्वार है। दिना विषमता के प्रवह हुए विशार नहीं होता। विकार कलता है। स्वान विषमता के प्रवह मान हैं। एक फाल में पक गुण प्रभात है ने काता है। इस प्रधान के प्रवह होते हते हैं। यहां विश्वार के जाता है दिन प पाल में दूनरा। गुण भी विषमता के जानार विसार प्रवह देते रहते हैं। प्रधान तर तो समानता है पर इसके ज्ञाने परिनास के उस के प्रधान के प्रधान के प्रधान के प्रधान करता है के प्रधान करता है के प्रधान करता है के प्रधान के प्रधान के प्रधान करता है के प्रधान करता है कर प्रधान करता है के प्रधान करता है कर स्थान है करता है करता है। स्थान करता है स्थान करता है कर स्थान हों के स्थान हो स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान हो स्थान है स्थान स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान स्थान है स्थान स्थान

मान हैं। एक पाल में एक गुख प्रज्ञ है ने लगता है द्वित प माल में इमरा। गुख भी विषयता के खनुमार विज्ञार प्रव्य होते रहते हैं। यहा तह तो समानता है पर इसके खाने परि-सी खनुसामा को परिवर्षन होता है उनमें पहली खनुसार जितनी भी खनुसामा को परिवर्षन होता है उनमें पहली खनुसा धीन के रूप में हैं। दूसरी खनुर के समान है। दूसरी धौर सीमरी खनुसामा में भी वानाहुर के समान प्रकृति पिट्टी मान है। पहली नुमाउश्या होती हैं हुमरा में परिखान खीर सासरी में परिखान का परिखान होता है। इसके खननतर मूल खनगा प्रकट होता है तब तक कम नियत है। जहाँ से बल्या तर का परिएाम एक जाता है, एक ही बत्य के परिएाम होने लगते हैं परिएाम होने पर नया तत्र नहीं वनना वहां विकारी का क्रम नियत नहीं होता। प्रधान से महान् , महान् से श्रहङ्कार, अहड्वार से ग्यारह इन्द्रियां और पांच तन्मात्र, तन्मात्रों से पाच महाभूत प्रकट होते हैं। अञ्चक्त से ज्यक प्रपन्न का परिएाम इस कम से होता है। यह कम नियत है। प्रधान से महाम का परिलाम न हा और अहडार अकट हो जाय यह नहीं हो सकता इसी प्रकार पांच तन्यात्रों के विना प्रस्ट हुए सीधा अहङ्कार से स्थूल महाभूतों का परिणाम नहीं होता। प्रकृति से लेकर स्थूल महाभूत तक एक तत्य से दूसरे तत्व का परि-साम है। इसके अनन्तर महामुतों के परिसाम होते हैं पर उनमे तत्व एक ही रहता है। प्रकृति चौर महान् महान् स्रीर अहङ्कार श्रहङ्कार श्रीर तन्मात्री के स्वभाव अत्यन्त जिलत्तरा हैं। स्यूल महाभूतों के परिणाम विलवण धर्म वाले नहीं होते। प्रभी से बड़ा बना वा काई हावा चारि के आकार का लिलोना। परिशाम भिन्न हो गया। नया तत्र नही निकला। मिट्री का को धर्म है वहा घड़े और खिलोने का है। मिट्टी स्थूल है और उसका ज्ञान बाह्य इन्द्रियों से होता है। घड़े और मिट्टी के खिलौने का भी यही धर्म है। इस कारण सांख्य की परिमापा में महाभूतों को प्रकृति न कह र विकृति कहा है। महान् के अहङ्गाराद के समान महाभूतों से घड़े आदि का परिणाम नियत कम से नहीं है। मिट्टी से घड़ा बनाना कता की इच्छा पर है। यह चाहे तो घड़ा बना ल त्रोर चाहे ता पहल सिलीना पना हो। यदि पड़ा बनाए और उसे तोड़ कर खिलीना बनाये

तो केवल पूर्वापरभाव होने से घड़े और खिलौने में प्रकृति विकृति माय नहीं है। बाद में बनने के कारण खिलौने में घड़े का छुख अंशा नहीं है। यहा प्रकृति ही नहीं उसका अंशा विलोने में कहां से आए। भूतों के स्थूल परिणामों में परिणाम के अनन्तर परिणाम और फिर मूल अवस्या यही क्रम आवस्यक नहीं है। हतीय अवस्था में मूल और द्वितीय अवस्था के परि-णामी का समन्वय भी आवश्यक नहीं होता। मिट्टी मूल श्रवस्था है पड़ा दूसरी अवस्था है। पड़े का कोई अन्य तीसरा परिएाम नहीं होता घड़े के दूटने पर कूट पीस कर मिट्टी बना लेते हैं। इस पीसकर बनी मिट्टी में घड़े का छौर मूल का मेल नहीं होता।। मूल कारए है, कार्य्य उसमें अभिन्यक्ति के पहले भी है और पीछे भी। कार्य के नष्ट होने के अनन्तर फारण रह जाता है। फपास के बीज से खड़ूर हुआ फिर रााखार्थे हुई उनसे रुई, रुई से तन्तु, तन्तु से पट हुआ। यहां सृतीय परिणाम के अनन्तर फिर बीजाबस्था नहीं आई।

स्थूल परिएामों में फिर किसी विशेष मूलावस्था का जा जाना नियत कम से नहीं होवा। महाभूतों के कुछ परिएाम हैं जो ममुष्य की अपेज़ा नहीं रतते। उनमें परिएाम नियत कम से भी होता है और कम के बिना भी। बीज से अब्रुद, अब्रुद सं राष्ट्र, काएड से पत्र, पत्र से पुष्प, पुष्प से फल का कम नियत है। जल सं भाष पिना महुष्य के बनती है। सूर्य पी किरएँ पानी को भाष के रूप में कर देवी हैं। हम्ये पी दिमालयादि पर्वेवां पर वर्फ मी बिना मनुष्य के बनती है। भाष और वर्फ दोनों जल के परिएाम हैं पर उनमें अब्रुद काएटाहि के ममान कम नियत नहीं है। अवस्था के अनुसार कमी वर्फ बनती है और कभी भाष। जो परिणाम मनुष्य द्वारा होते हैं उनमें बहुआ परिणाम या मोई हम नहीं रक्ष्या जा सकता। तकड़ी में तिपाई चारपाई सन्दुक खादि वन सकते हैं पर जनमें पूर्वापरभाव कचा की है। सब परिणामों में मूलदृशा, परिणाम, परिणाम का परिणाम, फिर मूलावस्था, इस कम को स्थिर गरी किया जा सकता।

चहेत सिद्धान्त के अनुसार ज्यवहार में परिएाम सांख्य के अनुसार है। क्यात्मक क्रम से खड़ैत के परिणाम का निरुपण् हो सकता है। पर् अद्भैत के मूल सिद्धानों का उससे विरोध रहेगा। एकमात्र बल से प्रपञ्च को परिशाम कथात्मक भम के प्रतुसार इस प्रकार रहेगा। ब्रह्म श्रद्धितीय सन् चैतन्य स्वरूप है। वाणी से वह परे है। प्रक्ष वाद है। वह अपने प्रतियाद माया को प्रवट करता है। गाया अचेतन है पर ब्रह्म मा स्वभाव है। बहा और माया के योग से ईश्वर की श्रमिवयक्ति हुई। ईश्वर अपने प्रतियाद अविया को प्रकट करता है। ईश्वर ुर्द व्यय करन आतवाद आवधा का भवन स्ता है। इस श्रीर व्यवता के समन्वय से पुरुष हुआ पुरुष से उसका प्रति-पाद प्रयु हुआ मूल प्यान। इन दोनों का योग है महत्। इसी प्रकार स्पृत भूतो तक परिणाम होता है। ब्यय व्यदेश मे माया वल्ला न सत्त है न व्यसत् वह व्यनिवेदनीय है। यह म्ब से उद्भृत नहीं होता। उसकी प्रतीति भर है। स्वप्न के पदार्थ के उपमुख्य की नहीं अकट करता अलुन कविया के समान कहा में उसकी परमाय में सत्ता हो नहीं। क्यात्मक कम के अनुसार मूल से प्रकट होनेवाला परिणाम मूल के समान सत्य हैं। इंचर अविद्या को नहीं प्रकट करता अलुन अविद्या के सम्मन्य से शुद्ध चैतन्य ही ईश्वर हो जाता है। पुरुष ईश्वर श्रविद्या का , संयोग नहीं है। व्यवहार में ईश्वर और जीव का मारी भेद है। अन्त करण के साथ अविद्या का सम्बन्ध जीय की

श्रभिव्यक्त करता है। मूल श्रविद्या भी ईश्वर द्वारा नहीं प्रक

होती। श्रतः कम की दृष्टि से सांख्य और श्रद्वित के परिएाम मा नथात्मक परिणामों से बहुत भेद है। कथात्मक क्रम के विना भा सांख्यरी न से आर्थिक प्रवत्यामी का निरूपण हो सकता है और उससे समानवार की पुष्टि होती है। कथात्मक कम को स्त्रीकार करने के कारण समाजनादियों ने ष्ट्रार्थिक धारस्थाओं का नियत ऋम मान तिया । उसके बातुमार पहले भूमि हो संपन्ति थी। शिला से भी धन मिलता था पर यह भर्जन का मुख्य साधन न था। बधिकतर कृ ए पर ऋाशित रहने से लोग गांजों में रहते थे। घर दोडकर हर जारे की बाजरयहता म थी। श्रम का मूल्य रुपये में नहीं दिया बाता था। शिल्पी न काम क्या उसे कानल मेह आदि की कावरयक्ता है यही दे दिया जाता था। शासन करने वाले नरेश होते थे। धीरे धीरे इसका रूप बदलने लगा। दावों के साथ साथ मिलें भी पादुर्घी को उत्पन्न करने लगी। मिलें बहुत मजहूरों के विना नहीं चल सपती। अब मणदूर गानों का छोड़कर शहरों में आ गवे। मजदूरी रूपये में मिलने लगी। शिक्ति जनवा हा शासन में भी धारे घारे प्रवेश हो गया। नितान्त स्वच्छ द होकर नरेशों का मनमाना व्यवहार एक गया। शासन म जनमत का भदर

का मननाना व्यवहार रुक गया। शासन स जनसन का भर्द राज्य का याधिन द्वाकर करना पड़ा। कियो कार पड़े यहे कार करने पर क्षिपकार होने से हुछ कोगों के पास पड़न मती सर्वात हो गई। हजारों लोगों के सर पेट प्राना कटिन हो गया। कानका यही धनश्या है। क्षांप जनान अगरवा समायस्या था। पहतन्त्र पान वनका परिलाम है। हमना परिलाम वर्तमान-अगरवा है जिसमें धनार्जन का मुल्य माधन पूरी है। हमपूरी प्रणाली में भी दोण रशक हो चुक हैं। नये जिकार का सामा रोहा नदी जा सहता। पूर्जी प्रणाली का परिलाम है समाजगर।

घपने काल से पहले भी शक्तिशाली खन्त करमा प्रकट कर बकता है। एक ही आवश्यकता के न्यूनाधिक रूप से पूरा करने वाल आविष्कारों में सबसे थीछ प्रकट होने वाला भाविष्हार खिक स्पयोगी हो तो यह अनुसान नहीं करना पाहिए कि इससे पुरा होने बाली आवश्यकता पूर्ववर्ती आधिकारों के अनन्तर स्त्यन हुई है, पहने के मानित्कारों से पहले यह आवश्यकता नहीं थी। एक रोग के लिए चार पाच वर्षों के अन्तर से बार औपधियों का आजिप्कार हो सकता है। बौधी अधिक उपयोगी हो तो यह कहना अयुक्त है कि इससे पूर्व रोग नहीं था। रोग के पूर्ववर्ती होने पर भी समर्थ मनुष्य न होने से पूर्ण अपयोगी आविष्कार नहीं प्रकट होता । समाजवाद आधाय मार्क्स ही दिख्य प्रतिमा का आविष्कार हैं। घस की अन्याय भरी विषमता की दूर करने के लिए अत्यन्त मैमावशाली साधन है। श्रचलित पूँजो मूचक सेति से पहले भी घन वैपन्य था। ब्रहतन्त्र कीर लोकतत्त्र शासनों से पुराने विद्वानों ने जनसा भएए की सम्पन्न सुखी बनाना चाहा पर नहीं बना सके। उन उनावों से दरिद्रता की जड़ पर व्यापात करने की शक्ति नहीं थी। पूँची द्वारा धनाईन का दंग वर्तमान हप में न होता तो भी समाध्यात का आविष्कार हो महता

म नुष्य होते तो अविंक अवस्याओं का इतिहास क्षत्र और होता। एकतन्त्र और लोकतन्त्र में पहले पू जी से वर्ध €ा वर्जन न ही पूजी की रीति वीदे ही हो यह बीजाटर के समान नियत नहीं हा सकता। चार्थिक व्यवस्था बुद्धिरचित है। समाजवादी भी बुद्धि के ब्याहारों को भौतिक परिखामों के समान किसी विरोप दिशा की कोर ही मुक्त ने वाला नहीं मानते । बुद्धि एक एक पग भी यल सकती है और छलाग भी भरती है। यह बाद नहीं कि पूर्वपूर्ती विषारों का प्रतिमा पर भारी वभाउ नहीं पहता! प्रांतमा में समीव की अवन्याओं से उत्पर बठते की शक्ति है। सी अवस्थाओं का इतिहास है, और उनका क्रम भी है पर परिवर्तन के व्ययोग्य नहीं है। समाजगदी ससार के वर्तमान दोपों को मिटाना चाहता है। बात्मवार से उसे बड़ी सहायता मिल सक्ती है। बात्मवार धन्याय के दर करने का मार सर्वधा ईश्वर पर नहीं डाजता। निवना माग ईश्वर का है उसे वह करता ही है। जो मनुष्य को करना चाहिए उसे ईश्वर नहीं कर देवा। सब क्षत्र बोड़ कर पढे रहने याने ईश्वर भक्त बहुतेरें हैं पर व्यातनयात का कर्म करने के लिए अवल आग्रह है। फल की चिन्ता से अवस्य दूर रकता है आत्मवादी ईश्वर क अञ्जीकार करने वाले मी हैं. मे

मानने वाले भी। उनमें बुद्ध प्रपंच को मत्य भी मानते हैं, बुद्ध निष्या भी। समाजवादी व्यनात्मक प्रधानवादी हैं, पर उनका सम्बन्ध सात्मक प्रधानवाद के साथ भी हो सकता है।

पविभा ने जन्म नहीं लिया या यदि अतीत में भिन्न प्रकार के

## कर्मफल से समाजवाद की सिद्धि

सपति के अन्याय पूर्ण वीयन्य को हटाने के लिये समाज यद के तीन मुख्य मिल्रान हैं। पहला है मूमि पर किसी ज्यक्ति विरोग के खत्व का न होना। दूसरा, पूर्वी पर ज्यक्ति के चत्व का न होना। तीसरा परावे अन्न के फल पर स्वत्व का न हेना। पहले मूमि को लोजिए। भूमि घन का मुख्य रूप है। मूमि से गेहू, जी, चावल, बाजरा आदि की उत्पत्ति होती है। दुष्ठ और औपियं या मूमि पर उत्तती हैं। जिनके जिना ममुख्य एवी जी नहीं सम्मेत। मकान कल कारराने सब भूमि पर पहले हैं। लोहा चांदी सोना आदि एथ्यी से निकलते हैं। भूमि का

हैं भाग है, जिसमें सोना, चाही, खाहि है। मूमि का एक यह मात है जिसपर अवान दावे हैं। होण भाग बह जिसपर दोती होंचे हैं। यह भाग जन्य भागों से बहुत बहा है। मक्कान और दोती हों में यह भाग जन्य भागों से बहुत बहा है। मक्कान और दोती होंचे हैं। यह भाग पर विशेष व्यक्तियों का ज्यिकार है। यह अभिकार विरक्तां से बजा भा रहा है। इस व्यक्तियां के अधिकार के कारण देश में हुई को छोटकर यहत यहत्य मुर्टी मुदेते हैं। भाजकत पनी लोग शहरों में गन्दे मकान वान्यार, है जोर बहुत क्यिक किरावा होते हैं। निपेन तोगों को इनमें हैं और बहुत क्यिक किरावा होते हैं। निपेन तोगों को इनमें हैं रहना पड़ता है। किराये पर रहने वालों के पट और भागत के सामार्थों के पट और भागत हैं। के सामार्थों के सेट देश के अपनी मूसि का स्वयं सामी है। तो साम होती है उसका हुआ आगा कर के रूप में राज को देता है। साम होती है उसका हुआ आगा कर के रूप में राज को देता है।

इस प्रकार के कृपकों की सख्या बहुत कम है। दूसरे प्रकार का कृपक वह है जो रोत का स्वामी नहीं है और राज को लगान हैता है। भारत के दक्षिण माग में मुख्य रूप से यह प्रथा है। इन दोनों रीतियों में कृषक को अन्याय से कप्र नहीं मिलता। तीसरे ढंग का कृषक वह है जिसका भूमि पर कुछ भी स्वत्व नहीं है। भूमि का ऋधिपति कोई और है। उसे कृपक लगान देता है। इसके आगो भूस्वामी राज को कर देता है। इन भूरवामियों को जमीदार कहा जाता है। यह रीति यहुत प्रय-कित है। इस प्रथा से कृषकों के दुक्षों की सीमा महीं रहती। राज समुदाय का होता है असमें पक्षपात नहीं रहता। पर व्यक्तियों के प्रपने स्वार्थ होते हैं। वे कर के समान कृपक से यहुत कम लेकर सतुष्ट नहीं हाते। कृपक को इतना देना पहता है कि पेट भर लेने के पीछे जो कुछ वच जाता है वह सर्ग जमीवार के पास चला जाता है। समाजघादियों के अनुसार जमीदार का भूमि पर अधिकार न्याय सगत नहीं है। जमीदारी भी यह प्रथा चारम्भ से नहीं

न्याय स्तात नहा है। जमादारा का यह प्रथम कार्यस्त संवत है। जक्ष जायों का भारत में शासन था त्य फूपक सोधा राजा को कर दे हैं थे। जो कृपकों से कर इक्टा करते थे उन्हें इक्ष राजाओं ने कृपने क्षपने भाग का स्वाधी मान तिया। यह स्वान्य यदा परम्परा मिस्स हो गया। इस इतिहास को लें जो रोत यदात पूपकों कथे राजों ने उनसे छीनकर दूसरा को दें विशे भी क्ष से मान क्ष प्रकार में भी किया नहीं है। कियाना से छीनकर जमीदारों से छीन कर किर इंपरों को लेटाये जा सकते हैं छीन लेना क्षिपार पा करा करते हैं। किया क्ष प्रमान पर पा करा करते हैं। किया करते हैं और से सामुमें पर प्राधिकार उनित नहीं हो जाता। वियारना यह है कि राज को

दने का अधिकार कहा से मिला ! किमी एक राजा का भूमि

( 45 1

पर अधिकार हो अन्याय है। उसका दान स्वाम्य का कारण नहीं हो सकता। कुछ जमीदारों ने रुपया देकर बड़े बड़े खेत सरीदे हैं। उन्होंने न सूटा न किसी से दान सिया। निस्सन्देह सरीदना स्वत्व का कारण है। पर देखना यह है कि बेचने वाले का प्रति पर स्वत्व या या नहीं ? दूसरे की वस्तु की वेसे वेसे की वेसे की वेसे की वेसे की व कार किस तरह मिला ? बहुव से समाजवादियों के अनुसार ाक्स तरह मिला । बहुव स समाजवादिया के अनुतार सिमाज जार बहु है जो रिकाडों को गुक्तियों से मिलता है। रिकाडों का मत है कि पहले अपूर्ण आधिक यो और लोग बहुव मा जिससे लितनी भूषि पर अधिकार कर लिया उतनी उसकी हो गयी। मारी भूमि के घिर जाने पर भी खेती छुत्र आग में होती होगी शेव वो ही पढ़ी रहती होगी। अभी तक मुखामी पे पर जमीवार ने थे। जब लोगों की संख्या बही होगी व मृमि के चाहने वाले भी बढ़े होंगे। भूमि सब घर चुकी थी पून क चाहन वाल आ वह हान। अपून सक ाघर चुकी थी सिलिये नवे लोगों को मुखामियों के चास जाला पन होगा। मे मुखामी इस मति पर मुस्ति देते होगे कि जो कुछै जाने पीने, परिचार के पालन ने चच रहेगा वह देना होगा। हरिद्रों को पालन पोपए। के लिये असि मिल गई और सुखामियों को व्यर्थ पड़ी मुस्ति से का निलिये लगा। इस मकार जमीदार और लगान का आरम्भ हो गया। जमीदारी का भारम्भ ही इसको अयुक्त सिद्ध करता है। कोई रोकने वाला या नहीं इसलिए जितनी द्या सके उतनी के स्वामी बन गये। जो पहले उत्तक हुए उन्हीं का भूमि पर अधिकार क्यों ? जमीदार ने आरम्भ में रोत बनाने के लिये जंगल को साफ क्या होगा इससे उसका अधिकार होतो किमान का अधिकार सबसे बढ़कर होता

( ७० ) चाहिए। उसके परिश्रम से सेव उपजाऊ बनते हैं। फिर श्रारंम में मूमि पर- जमीदार का अधिकार हो सकता है। कारण,

उसने अस किया है पर उसके वंशनों ने कोई अस नहीं किया। उनका अधिकार किस कारण ? जमींदारी के आरंग की मंगा

वना समाजवादियों के अनुसार इसी प्रकार की है। पर जमीदारी का आरंभ दूसरी रीति से भी हो सकता है। आरंभ में लोगों ने अपनी अपनी रोवी ने योग्य मूमि ली होगी। जिस पर उन्हें रोती नहीं करनी थी उसको उन्होंने व्यथ समक्रकर लिया न होगा । समय पाकर कुछ कृषकों ने चनेक कारणों से हुछ कृपकों के या अन्य सोगों के पास अपने खेतों को वेच दिया होगा। जिन के पास मूमि अधिक हो गई होगी उन्होंने दूसरों से खेवी कराना आरम्भ किया होगा । वे पालन पोपण के लिए देकर शेष सब से सेते होंगे । इस संगावना के अनुमार आस्म में सोगों के पास उतनी भूमि थी जिसनी पर वे खेती स्वय कर सकते थे। भूमि के बहुत बड़े भाग पर अधिकार पीझे धीरे घीरे हुमा। इस संभावना की पुष्टि समाज वादियों की भारांका से भी होती है जिससे वे किसानों का भूखामी होना नहीं चाहते । यदि हर एक छपक अपने खेतों का स्वामी . हो जाय दो यहुद से दूसरों को मूमि देकर लगान लेने लगाँगे। कृपक जब अपनी मूमि को देव सकेगा दो रुपये वाले देवी की खरीद कर अमीदार यन सायेंगे। यदि कुपर्की को भूमि येचने का अधिकार न हो तो उन कुपकों की मूमि न्यर्य ही जायेगी जो खेती करने में असमर्थ हो गये हैं। बागामी काल में यदि किसानों के मू स्वामी होने से जमीदारी हो सकती है , तो भूत में उसके इस री त से आरम्भ होने का पूरा भवतर है। मुद्र भी हो जमीदार का मूमि पर अधिकार न्याय से नहीं है। जहां रूपक सीमा राज को कर, देता है वहाँ जमीदार के

भत्याचार तो नहीं होते पर अन्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो ममाज का हित नहीं होने देते । समाजवादियों को जमींदारी में फिर उत्पन्न होने का डर है। वस्तुत. कृपक का भी भूमि पर फोई स्वत्य नहीं है। आरम्भ में रोकने वाला न होने से जमींदार मा अधिकार यदि उचित नहीं तो कृषक का अधित क्यों ? उसने अपनी इच्छा से भूमि ले ली थी। राजा टान देकर जिस प्रकार प्रमीदार नहीं यना सकता उसी प्रकार कृपक भी नहीं धना सकता। भूमि पर सङ्क वन जाय वा पास मङ्क हो जाय तो जमीदार लगान बढा देता है। क्रपक भी इस दशा में मूल्य यदा देता है। युद्ध हो जाने पर खेती की वस्तुओं के महगा हो जाने से खमीदार लगान बदा देता है। कुपक भी खेती से रत्पन्न पदार्थों का दाम मनमाना होने क्षगता है। जगान की र्दि के लिए पामीदार को कुछ अम नहीं करना पड़ता। फुनक को भी मृत्य बढाने में कुछ अम नहीं करना होता। समाजवाद फे अनुसार भूमि का शामी न जमीदार होना चाहिए न छपक। भूमि पर स्पत्न समुदाय का होना चाहिए। युद्ध करने वाला या सदृ ह निकालने पाला समुदाय है। समुदाय ही रहा का प्रयन्थ करता है। समुदाय का अधिकार होने पर किसी की हानि पहुंचने भी शका नहीं रहती।

भाग नहां रहता।

धनात्मक समाध्याद के इन वर्कों से आत्मयाद का विरोध
मही है, वे तर्के भूति पर व्यक्तियों के ध्यिष्वार को अनुधिव
सिद्ध करते हैं। अपीत समुदाय का खिकार पतीत होता है।

प्रात्मयाद सीधा समुदाय के धायकार को सिद्ध करता है।

प्रात्मयाद सीधा समुदाय के धायकार को सिद्ध करता है।

प्रात्मयाद सीधा समुदाय के धायकार को सिद्ध करता है।

प्रात्मयादी हीं या धानीन्यतादी ससार की एथता
का काराग्र प्राध्यावी हीं या धानीन्यतादी ससार की एथता
का काराग्र प्राध्यावी के कमां को मानते हैं। अपत् की देशद में

कर्मफल देने के किए बनावा वा कमों ने स्वय बनावा प्रत्येक
दर्शा में कर्म कारण है। धनात्मवाद में मृत्य धनेतन तदर से

जगत् की रखना हुई। उसमें किसी का कर्म कारण नहीं है इस जिए सब को भूमि पर अधिकार होना चाहिए। आतमवार में मनुत्य ने जो शुमाशुम कमें किए हैं उनका मुख दु द हर फल देने के लिए ससार की रचना हुई है। सब मतुष्यों के कर्म कारण है इसनिए सबका अधिकार होना वाहिए। सबके कर्म न होते तो ससार न बनता। सदक जेज याग आदि सबके धन से बनते हैं उनार सका समान अधिकार है। भूमि भी किसी एक के क्मों से नहीं बनी। एक भूमि ही क्यों जितने बडे बडे भौतिक पदार्थ हैं इनकी रचना के कारण सबके कमें हैं। जल के महान पदार्थ सहरू नदी, नव और पहाडों पर पढें। उशास हिम के देर, तेन के सूर्य चन्द्र तारे आदि, बाजु के आवा आदि किसी एक की संपत्ति नहीं हैं। त्राकारा है ज्यापक असीन्द्रिय। यह भी संबंध है। प्रथ्वी को छोडकर अन्य यह पडायों पर मनुख्य अधिकार नहीं कर सका इसलिए वे सबके सामे रहे। प्रधिवी पर विकार हो सकता था इसलिए बलवान ने दुवेलों की द्वाहर स्वात बना लिया। न्याय से वन्तुन किसी यक का धार्यकार नहीं है। सूर्य चन्द्र समुद्र और आशाग का एक स्वामी नहीं तो भूमि वा ही क्यों ? असि के समान ससुद्र सूर्य आदि पर भी याद मनुष्य अधिकार कर लेते तो दुर्वलों को इत्य भर भी सास लेना वटिन हो जाता। विशेष रूप से अपने हा कर्षी क फल रूप में जो पदार्थ भाग्त हैं उनके साथ आत्मा का श्रास्थनत निक्ट साज्ञान् सम्यन्थ होता है। शारीर शाणी को अपने कर्मी से मिला है। शरीरी की अपने शरीर पर स्वत्य है। आला चौर गरोर का सालात् सयोग है। यों तो समार का कोई भी पदार्थ नदी जिसकी रचना में अनेक आत्मामों के कर्म कारण

न हो पर स्वत्व का कारण कर्मी का या<u>ड</u>ल्य है। एक के शरीर

एक की शरीर की उत्पत्ति में कारण हैं। पर हजागाण के स्यामी नहीं हैं। एक शरीर के बनाने से हजारों के वर्म सामान्य हुप से कारण हैं विशोध रूप से कारण दम एक आत्मा के कर्म हैं जिनका फल भोगने के लिए शरीर मिला है। शरीरी शरीर से सदा सुख दुल का अनुभव करता रहता है यही इसका ममारा है कि शरीर की रचना मुख्य रूप से शरीराधिपति के कमों से हुई है किसी शरीरी का शरीर के समान भूम के साथ साहात सम्बन्ध नहीं है। नय उसका उपभोग करते हैं इस लिए यह सब की है। सांके पटार्थी में जितना धारा निसी एक के कर्म धार्थात् अस से उत्पन्न हो स्वन पर फर्ताका अधिकार होता चाहिए। भूमि कुपक की नहीं है कुपक के श्रम से दोती है। इसका वह स्थामी हो सकता है। मिष्ठ को कर्मकक्ष मान लेने पर समुदाय का भूमि का स्त्रामी मानना आवश्यक हो लाग है मुक्ते विश्तय होता है कि नैयायिकों भौर भन्य विद्वानों ने अप व की उत्पत्ति स्थिति और मतय की कर्म मुलक सानते हुए भी सूमि पर समुदाय का डल्जेल क्यों नहीं किया। अनात्मक समाजनाद के देतुओं के प्रेरणा देशर आत्मवाद के द्वारा इस तस्य पर पहुँचाया। इसके लिए षामारी हा सुख दु स का कर्म मृतक होना भारमकाद का धरयन्ते आदरसीय सिद्धानत है। इस विषय में अनेक मत प्रचलित हैं।

से डबारों को सुख दु.ख पहुंचता है इसकिए इजारों के कर्म

दनर आदमान के डार्स इस तत्त्र पर पहुचावा । इसके लिए आमाने हु ।
आमाने हु ।
आमाने हु ।
आमाने हु ।
आमाने स्वान्त है । इस विषय में अनेक सक प्रमतिक हैं ।
इस कोम पत्नी और निर्वृत्त के भारी पैरम्य को कर्स फल समस्ति हुँ वे समक्रीन हैं कि अपने पुण्यों से जमीदार भन माने, कुड़ का मिनों पर अधिकार हो गया, कहूँ वह व्यापारी कारखानों के रामी मन गये यह सब कर्मों की महिमा है।
इसमें नोई अन्याय नहीं है। अनेक पंदित जन कहती पाये

मिल गई। ऐश्वर्य भाग में नहीं या इस लिए नहीं मिला सनीय से रहना उत्तम है। अब इससे बढकर परिवाप की बात वया हो सकती है। वर्मफल का सिद्धान्त धन्याय धौर धत्यापार को रोक्ता है। चार्यांक के मत से को जन्मान्तर को कमफल नहीं सममते वे दूसरों को पीड़ा देकर भी विषयों के आनन्द

और यश भी, पर परलोक में क्मफल भोगना ही पडेगा। उससे यचने का कोई उपाय नहीं है। यदि अन्याय से धन कमाने को पूर्वजन्म के ग्राम कर्मों का फल मान लिया जाय तो टीन के यचने की आशा कह ? चोरो जौर डाका पडने पर भी भाग्य सममकर सतीप कर लेना चाहिए। मिल मालिक श्रीर जमींगर के समान चोर श्रौर बाकुश्रों को सपत्ति को भाग्य क्यों नहीं मान लिया जाता ? यह यह ज्यापारी चौर कारसाने के स्वामी भी पराए श्रम को छीन कर धनी बनते हैं। जो पीडित हो जिस पर अत्याचार हुआ हो उसने यदि अपने पापों का पल पाया हैं तो अत्याचारों का अपराध नहीं है। पीडित के क्मों ने फल देने के लिए विसी को साधन बना लिया। साधन का दोप नहीं है। पीढ़ित ही अपराधी है इस मनार साग्यवाद से पीड़ित श्रपराधी और उत्पीडक निरपराध हो गये। यह न्याय है तो श्रन्याय क्या है ? जन्मान्तर के शुमाशुभ कर्म उन्हीं सख द लों के कारण हो सकते हैं जिनका कारण कोई वर्त्तमान कर्म न हो। निर्धनों के अस से अनुचित लाभ चठाने वाले न होते और फिर भी दरिद्रता होती तो पूर्व जन्म के वर्म कारण हो सकते थे। कई लोगों ने भूमि बलपूर्वक दवा ली है इसलिए बहुतों के पास

लेने में नहीं फ़िफ़कते। दर उसे है जो सममता है कि लोगों की भाषों मे पूल डाल वर इस लोक में धन भी भिल सकता भूमि नहीं है। इसका कारण निर्धनों के वर्म नहीं हैं। महाभारत के शब्दों में भारी सम्पत्ति दूसरा के मर्भ का विना छेदन किए नहीं मिलती। संपत्तिशाली मछली मारने याले के समान हैं। विना सारे मछलियां नहीं मिलवीं ऐश्वर्य की श्रापार राशि भी पर हत्या के विना नहीं इकट्टी हो सकती। धन संचय करनेवाला यदि मछली मारने वाले के समान अपराधी है तो दरिद्रों की इत्या उनके फर्मों का फल नहीं हो सकती। अत्याचारी श्रीर पीडित में से एक ही अपराधी हो सकता है। कर्मफल के सिद्धान्त से यदि भूमि को समाज के कमों से बना मान लिया जाय तो दान वा कर्म से उस पर दो, चार व्यक्तियों के अधि-कार का कोई स्थान नहीं रहता। समाज की वस्तु को न कोई पेच सकता है न दान कर सकता है। बो कुद्र है अच्छा या हुरा सब कर्म फल है इस पह में भी भूमि पर समाज का अधिकार माना जाय तो कोई दोप नहीं खाता। एक एक के ष्पिकार से इटफर समाज के अधिकार में भूमि का क्यामा भी जन्मान्दर के कर्मों का फल होगा। वस दशा में सप सुल सान्ति से रहेंगे। समाज के मूस्त्रामी होने पर कर्मों के फल देने मी शक्ति कुच्छित नहीं हो जाती भाग्य परतन्त्रता के पत्तपाती जन हित के लिए प्रयक्ष का त्याग उचित नहीं सममते। जो होना हैं यह होकर रहेगा। इस आधार पर वे उपद्रवियों को खुली छुट्टी नहीं दे देते। प्राण् और सम्पत्ति की रक्षा का प्रयत्य करते हैं। कुठ और पर पीडन को रोकते हैं। समाज के अधिकार में भूमि के चा जाने से मनुष्यों का अधिक हित है। इस व्यवस्था परे कोई आपत्ति न होनी चाहिए। भूमि के अतिरिक्त घनार्जन के दो साधन और हैं पूंजी और थम, इनमें पूंजी अम से उत्पन्न होती है। अम से ज्यापार होता है। उससे घन लाम होता है। यही धन पूंजी हो जाता ( ७६ )

सन्दूर्ण, लाठी ध्यादि रहते हैं। वे व्यवहार में ध्याते हैं। वे सय जय तक उपभोग के लिए हैं तब तक पूजी नहीं हैं। इसी प्रकार पादी सोना और रुपयों का देर प्रारक्ति पर हुआ पूजी नहार प्रमुची निक्का है। तब जनक धन ने पूजी कहते हैं। तब जनक धन ने पूजी कहते हैं। सो रुपया देश र व्याज के साथ एक मी बार रुपया के लेवे हैं। सो रुपया ने घार रुपयों को उत्पन्न किया इस- लिए सी रुपया पूजी है। व्याज पूजी ने बिना श्रम के लिया है। इस्यों ने प्रकार पूजी ने सिना। यही पुजी क्या के निरस्त प्रदर्शी रहती पूजी का मीचिय है। पूजी क्या की निरस्तर प्रदर्शी रहती

हैं। दिरद्र रात दिन असे परफे पेट नहीं सर सकते और पूजी पति विना असे किए शासन फरता रहता है। कोई सबुध्य खर्चे में बचत करके चालीस पद्मास रूपये बचा सकता है और उसे पूजी करा में लगा सरता है। यहा पर चालीस प्यास रूपण असे के फल है वह इनरा उपसेंग करे इसमें कोई आपति नहीं है पर जब उसे पूजी बनाता है तक खींपरय नहीं रहता। फिर

बह पराए श्रम थे। लूटने लगता है। धनी लोग जितनी पूजी लगाते हैं उससे इतना लाभ होता है कि नितना व्यय किया है उतना पा चुक्ते के शद भी लाभ निरम्तर होता रहता है। अपने से विचया पर स्थरव उचिन हैं भूजी पर नहीं। मुतु आदि स्वतिकारों ने भन से धन की गृह की जिन्नीय कहा है। वार्ध-

पिक गुद्धिजीवी ना अत्र निपिद्ध है।

के श्रम का जगहराण है वर्णाश्रम धर्म और समाज ग्रह का इस विषय में स्पष्ट ही अनुः न मत है। भूमि श्रीर पूजी का निरीत्त्रण हो चुका। अब श्रम का विचार करना चाहिए। यहां उदा श्रम का विचार करना है जो

इस निन्दा के मूल में और क्या हो सकता है कि वृद्धि ऋगी

<sup>।</sup> ब्यापार के लिये चायर्यक है। ब्यापार से धन आता है और वह पूजी बनता है। इस महार श्रम पूजी का कारण है। हजारों वर्षों से व्यापार हो रहा है कुद्र लोग लाम चठाते हैं और कुछ लोग हानि । इस विषय में अ अध्य मात्रसे और ए'म्लेन्स न जो व्यक्तिकार किया है वह अद्गुत है। उससे अम फल और रात्व में ब्यामूल चून परिवर्तन हुआ है। ब्राय व्यापार वस्तुओं फें कय विकय से होता है। जिन वस्तुओं का क्य विकय होता होता है उन्हें परुष कहते हैं। पर्य में तीन धर्भ होने चाहियें। (१) पह अपयोगी होना चाहिए मनुत्य के सुख दु.स हटाने मा साधन हो।(२) अम से उत्पन्न हुआ हो (३) उसे देकर किसी दूसरी वस्तु का निनिमय किया जाता हा। अपने व्यनहार में उसका प्रयोग न हो रहा हा। थड़ा, तेल, रथ, पुस्तक, पड़ी, थोंती कमीज आदि जितने परय पहार्थ हैं वे सब किसी न किसी पुर को देते हैं। इनके बनाने से अस लगता है इनके वेचने पर रुपये मिलते हैं। उनसे दूपरी यश्तुओं को मोज लिया जाता है। यदि कोई वरतु सुख देता हो वा दु ख से बचाती हो पर उसे यनाने में किसी की श्रम न करना पड़ा हा तो उसे परय नहीं फहते। पुर के निना मनुष्य का जीना कठिन हैं। यह सूर्य निक लने पर बिना परिश्रम मित जानी है। नदी के पानी और बाय के लिए भी कोई अम नहीं करना पड़ता। ये वरतुष पएय नहा है इनका क्रय विक्रय नहीं होता। अस से उत्पन्न हापर उपयोगी न हो तो भी परम नहीं हो सकती। कोई व्यर्थ गढा सोद रहा हो ती उसमें श्रम है। पर मूल्य नहीं है। श्रम से उत्पन्न वस्तु ध्रपने फाम में लाई जारही हो असे वेचकर कोई अन्य वस्त न ली जाय तो वह शुद्ध वस्तु है परय नहीं । सुम्हार बदि घड़े को छपने आप बनाकर अपने काम में ले बावे तो घड़ा पर्य नहीं रहता।

यदि यह उसे वेचकर शाटा दाल खरीदता है तब वही पूर्य हो

( ७न ) जाता है। देखना चाहिए कि क्रय विकय की योग्यता का कारण कौन है ? क्यों किसी वस्तु का मूल्य पड़ता है ? बारयन्त रुपवेगी

होने पर यायु भूप धादि का कुत्र मूल्य नहीं इसलिए रुपयोगिता

मूल्य का कारण नहीं है। यदापि व्यर्थ गढ़े में अन के होने पर भी मूल्य नहीं है तो भी उपयोगितः और अम का एक भेद है। जो परय है, जिसका मूल्य है, यह अम जन्य भी है और उपयोगी भी। बस्तु के समान रुपयोगिता को भी अब ने उत्पन्न किया है। उपयोगिता के कारता जो मृल्यु है उसका भी मृल अस है। अस कभी उपयोगिता से नहीं उत्पन्न होता । इस दशा में अम को धर्ष का कारण समझना चाहिये। अम के विना भी उपयोगिता पढ जाती है मोर उससे मूल्य घटने बढने लगता है पर साधारणव यस्तु का मूल्य अम से निश्चित होता है। सुत्रम होने पर सेर भर गेहू का मूल्य तान जाने हो सकता है। जकाल पढ़ने पर उसका मृल्य ५ रुग्ये यादस रुपये तक भी हो सकता है। किसी निर्शन स्थान में जहा बिना अन्न पानी के प्राप्य जाने का भय हा यहा एक रोटी पानी के एक कटोरे एक नारगी वा पक लड्डू के लिए रुपयों के देर देने पड जाते हैं। सोना चादी श्रीर होरों की शशिया प्राणों की ठुलना में कुछ मूल्य नहीं रखती। जिस समय प्राण रचा के किये किसी वस्तु की दुर्लभ दोने से विशेष आवश्यकता हो तो उसका मूल्य साधारण दशा से कई गुना वद जाता है। इससे धन्य वस्तुओं की स्वामाविक उपयोगिता कम नहीं हो जाती और न समय विशेष ने लिये आवश्यक वस्तु की उपयोगिता में बृद्धि होती है पर आपेत्तिक महत्त्व अवश्य बढ जाता है। सुलम दशा में पानी के गिलास से जितनी प्यास बुमती

हैं उतनी ही दुर्लम होने की खलर 11 में पर उसकी उपयोगिया इसलिए बढ़ता है कि उसके बिना जीवन नहीं क्य सकता। कहते हैं रि एक नाविक कुछ लोगों को नदी के पार ले जारहा वीवन का पुछ और भाग व्यर्थ हो गया। व्यानरण पढ़े हो ? नहीं, सुद्ध और भाग व्यर्थ हो गया । भूगोल पदा है ? नहीं घौर भी भाग ज्यर्थ । अभी इस प्रकार पूछ ही रहा था कि नाविय ने देखा, यहे बेग से आंधी आने वाली है। उसने पूछा आप तरना जानते हैं वा नहीं ? उत्तर मिला नहीं। ध्यय नायिक ने यहा यापका जीवन सारा व्यर्थ गया। आंधी आने वाली है। तेरना जानते हैं तो यय सकते हैं। विना तेरे बचना कठिन है। इस वर्ष से तेरने की प्रयेक्ता इतिहास गणित ज्याकरण और भूगेल भादि के ज्ञान का महरत अस्यन्त कम मानना पड़ेगा। संस र मे लोग जय मूल्य का निश्चय करते हैं तब देखते हैं कि इसके बनाने में कितना श्रम लगा है। जिन यस्तुश्रों को बनाने में लग-मंग समान फाल तक अस फरना पडता है उनका मृल्य एक होता है। जय १६ सेर गेहूँ और लकडी के एक सन्दृक बनाने में समान श्रम का थिरयास हो जाता है तब उनका समान मूल्य सिर हो जाता है। किमी ममय विशेष की उपयोगिता को दृष्टि में रतकर मृत्य हो तो निश्चय करना कठिन हो जाता है। एक कात में नेहूँ अत्यन्त उपयोगी है और वृसरे काल में अन्तूक की थावरयकता बढ जाती है। अमकाल स्थिर है उससे मूल्य स्थिर हो सकता है। अमकाल का परिमाण स्थूल रूप से किया जाता है, इस इस की मिनती नहीं करते और न हो सकती है। इस दशा में उचित यह है कि श्रम का फल सभी को मिले। पर यह नहीं होता। घनी लोग धन लगा कर वस्तुव्यों को खरीट तेते हैं ब्रीर महॅंगे दानों पर वेचते हैं। श्रमियों को श्रम का पूरा फल नहीं मिलता। उसे धनी ले जाते हैं। एक ज़लाहे ने ( दर्ग ) कपड़ा बनाया उसे रतीदकर व्यापारी वेचता है। यदि व्यापारी जुलाहे को धम का पूरा भून्य दे तो व्यापारी को कोई लाभ नहीं

सरीदा एक जुलाहा आठ घयटे के लिये ॥) लेकर दिन भर काम करता रहा है। यित सूत के मृल्य और मजदूरी की जीइकर तैयार कपड़े का मृल्य २॥) रख दिया लय तो व्यापारी की इस महीं भिलता। सुत के पड़ से तैयार करवाने में व्यापारी भी अम करता है। यदि उसकी मजदूरी १) हो तो कपड़े का मृल्य ३॥।) होना चाहिए। इस रीति से मृल्य रखा आये नो किसी को कष्ट

न हो । किन्तु ब्यापारियों की इतने से मतीव नहीं होता । वे

हो सकता। कल्पना कीजिए एक व्यापारी ने सत हो रूपये में

कहीं व्यक्ति दामों पर वेचते हैं। यहां विचारना यह है कि ब्रॉपि कहा किस कारण हुई। प्रतीत होगा कि जुलाहे को मजदूरी नहीं दी गयी। जुलाहा ब्राठ घपटे काम करता है और ॥) तेता है बार घपटों में वह बाहद ब्राने का काम कर जुकता है। ग्रेप चार घंटों में जितना अम करता है। उमसे करते का मुक्य वह जाता है। इस अविरिक्त मूल्य को ब्यापारी जुलाहे को नायेकर स्वय तेता है। ब्रापने अम के साथ अभिक के अम का भी स्वामी वन

जाता है।

'यहा इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ व्यापारी लेता
ई वह स्व अभी का नहीं होता । व्यापारी का अम भी चर्सी
में होता है। व्यापारी को भूत्य में सर्वेणा भागहीम करना
अन्याय है। व्यापारी और अभी दोनों खरने अम के खामी

धन लगाने वाला एक अभी से परव मोल लेता है और दूधरे अभी, को येन देता है। यह जबरें ज़ेन देन नहीं करता वसे भी, को येन देता है। यह जबरें ज़ेन देन नहीं करता वसे में को लेत देन से मिलता है। यन लगाने वाला छुद्ध लोक सेवा के भाव से न खरीदता है न वेषता है। वह लाम खडाता

¥>

है। पर थमी भी लेज देन में स्वार्थ दीन दोकर लोक सेवा ग भार नहीं रसता कृपक वस्त्र चाहना है और जुलाहा अन । धन लगाने वाने को भी अन परत चाहिए। कुपक और जुनाहे का रूप इस ग्रहण्यती के बिना नहीं चलता इस अपस्था मे तीनों अम करते हैं। इसके आगे भेद हो नाता है। धन लगाने याले की यह इन्छा रहती है कि श्रमी को हम देना पढे और लाम अधिक मिले। इसके लिए वह अभी हो पूरा मृत्य नहीं देना । जितना यह एक स्थान पर श्रीमयों हो इस्ट्डा करता है बतनी ही बसकी पूँजी बदती है। कुछ दी निनों में इसे थिना क्षम के रापया ज्ञाने समता है। उदाहरण माजिये। जुलाहा या जुलार, घरत और छुरी आदि बनाते हैं। वन्त्र और छरी बनाने के साधनी पर उनका स्वस्य होता है। क गार पर्य की स्तर्व वेचने पर लाम नन्हीं ही पहुँचता है। पर जन सूत की मिल या छोड़े के कारखाने में जुन है और उद्दार जाम करने लगते हैं तब अपस्था बदल जातो है। सूत भीर लोहे की मशीने पर्य बनाने के साधन हैं जिनका ऋथिपति यनी है। असी केवल अस करके भृति लेते है। अब जितना काम होता है उसे मिल का स्वामी लेता है। असियों को दरिव्रता ! पदर्ता जाती है। सिन स्त्रीर कारखाने के राझ करने में जितना पर्च दोता है इतना व्याज समेत ले खुकने पर भी धन लगाने राता मम्पत्ति इकट्ठा करता रहता है। यह सारी आमदनी उसे पिना प्रयास के असलती है पर अभिक दिन रात पिसते रहत है। भारी भारी म तिनों के कारण रुपये वालों की पहुत सविधा हो गई है। श्रीमयों के पास इतना रूपया नहीं होता कि वे वड़ी मशीन या मिल और कारखाना चलाने के लिए विशाल

भिम खरीद सकें। न उनके पाम खेत हैं न घर। बिना धातन

( ८२ ) के जी नहीं सकते। इत लोगों को मिल स्यामियों के पास जाना पढता है। जिन यार्ती पैर वे काम लेना चाहते हैं उन्हीं पर डन्डें

तेयार होना पढता है। घनियों की शर्म न मानें तो वेकार रह फर भूखा रहना पढ़े। न रहने को स्थान मिले न पहनने की यस्त्र। कम से कम मजदूरी में अधिक से अधिक काम करने पे कारण शरीर रोगी और दुर्बन हो जाता है। अब तक जीता

है तय तफ जिस किसी ज्याय से काम करता रहता है। जयना और यज्यों का योड़ा यहुत वालन पीपण करता है। जब शरित विल्कुल ही साथ देना डोड़ देवा है तब परिवार को निरामय डोड़कर चल घसता है। मत्येक ज्याचार में थोड़े से धनियों का जाथिपन्य होने से साधारण जनता की कव-शिक पर जातों है। मिलों से चरत्र घहुत करन होता है लोगों को जानस्यकता में हिती है पर तथार माल व्यय हा पड़ा रहुता है। तोगों वा क्ट दूर करना चट्टेस्स नहीं होता केवन चरने लाभ की और ध्यान रहुता है। परिणाम में परस्पर कलह यहता है। जो लोग रुपया टेकर किसी व्यच्छी करनी च डाइझ माग मोल ले तते हैं ज्यहें भी बहुत काम होता है। जो लगाया चही

जो लोग रुपया देकर किसी अच्छी कपनी का कुझ भाग मोल ले लते हैं उन्हें भी बहुत लाम होता है। जो लगाया वह तो लिया ही। उस्के घतिरिक्त भी बिला कुछ किये निरम्बद लाम होता रहना है। करनती की अब पूंकी बढ़ती है तक भाग लेने बालों भी पूजी बढ़ती है। जितना लाम श्राधिक उतनी पूजी श्राधक। समाजनाद से पहिले रिसी ने श्रीसकों के श्रम का व्यपहच्य विवारकों वे सामने नहीं रक्ता था। श्रासक दिन राव परिश्रम करते पेप उन्हें निर्धन रहना पत्ना था। श्रास्तवाह श्रम श्रीर हाति इस विवेचना के अनुकुल है। श्रास्त्रिकों की दिग्तिणा का विधान अक्रस्य में यों में है। अगावार की सितान ने उसका मंत्रीर दिवेचन किया है। यक का कच्छी यवसान है। कुछ विधिष स्था भरता है खब को ऋदिनवों से कराता है। यहां का फल यजमान को मितेया। ऋदित अपने काम की पूरी टिइएण लेंगे। टिहासा अपूरी हो तो यहां का फल अधूरा रहेगा। दिलिए। की न्यवस्था के अनुसार मजदूरी में रती सर कसी नहां होनी खाहिए। दिहास

ण्युतार मजदूरी में रची सर केमी नहा होनी चाहिए। दिच्छा भौर शृंत में नाम का भेड़ है। बातुल्स में दोनों एक हैं। श्वतिकों में के के अनुरूप स्वित्या न मिले तो अवभान करता की नहीं पा सेक्स यह पूर्व मीमाला का लिल्लान है। कोई यजमान कितने भी साधन इक्टुठे करले चीह यह बिहानों की दरिद्रता से खतु-षिद लाम उठावा चाहेगा तो अहीं उठा सकेगा। दक्तिया के

विचित मात्रा से न्यून हाते ही ऋत्यिगों के परिश्रम पूरे फल के रेने को रान्त से रहित हा जायगे। वैदिक कर्मों के समान

राक्ति नहीं है। पूजा जिस प्रकार जनर धन है इस प्रकार का है। जनक यसक्त नहीं है। पूँजी अग से ज्यल है जोर जयित ये चनतर पन चनती है। यज से दूवर्य वा को कोई फल उत्तम होता है वह अन्य एका ज्यल वर ये अपनी शृद्ध नहीं इस होता है वह आन्य एका ज्यल वर्ष अर्थ हो भी । नाता है।

से जिस फल वा श्राधिकारी बनता है उसके कारण किसी श्रन्य <sup>फ्</sup>ल को नहीं पा सकता। फल से दूसरे फल को उत्पन्त करने की पूजी के तुल्य कोई पढार्थ यह चौर फल में नहीं है। फल यदि दूमरे फन को उत्पन्न करने लगे तो भारी अनर्थ ही जायगा। पंक यहायरचे जो फल मिले उह कभी नष्ट नहीं होगा। उससे फजो की परम्परा उत्पन्न होती जायगी। किसी की दुष्कर्म करने से जो दुरा कन मिले यह यदि अध्य कन उत्पन्न करने समे ती कर्ताका एक ही दुष्कर्म के फन से खुटकारान हो सकेगा। कर्म का फल है धन। फल भोग्य होता है धन भोग्य होना चाहिए।

धन को पूजी अर्थात् अन्य फन का जनक नहीं होना चाहिए। शुभा अशुभ वर्मी का जन्मावर में जो अन्त्रा बुरा कर मिलता है उसके अनुसार भी अभियों की हीन मजर्री अनुवित

है। एक मनुष्य दूसरे का उपकार कर के परनो के में सुख पा

सकता है। दूसरा से उपकार करा के जबना सुरा पा सकता है जितने से यह किसी प्रकार से कारण है। प्रेरित मनुष्य

पिलाने का फल नहीं पा सकता। देवदस्त से शुद्ध स्पये लेकर

बाधित होकर वा अपनी इच्छा से जिम काम को नरे वह शुर्भ है तो प्रेरक उसके श्रभ फल को नहीं पा सकता। देयदत्त यहादत्त को प्यामा को पानी पिलाने की प्रेरणा करे तो देवहत्त मेरणा का जितना कल है उससे खतिरितः यहदत के पानी

पानी पिलाता हो तो गजदूरी के अनुसार जितना यज्ञरून पिलाता है उतने का फल देवदत्त को मिलेगा। पर जितना

बाधित होकर पिलाता है उस का शुभ नहीं अशुभ फल देव रन भोगेगा। वारण, देवदल ने यज्ञदत्त को वाधित कर के कष्ट दिया है। कोई भी वस्तु पूजी वनकर दूसरों के क्मों ना

फल भोगने के लिए अधिकारी नहीं बनाती। इस प्रकार आला-याद पूजी द्वारा धन की बृद्धि को अबुक्त सिद्ध करता है।

## वर्णाश्रम धर्म और समाजवाद का संगमन

वर्णाश्रम वर्म श्रीर समाजवाद की श्रपरिहार्य श्रावश्यकता का निरूपण किया जा चुका है। दो आप्रश्यक धर्म परस्पर पिरोधी नहीं हो मकते। पर अनेक धर्म के ब्रह्मालु समाजनाव को धर्म का रातु समग्रते हैं। श्रीर समाजवादी प्राय धर्म पालन से समाजनाद की श्यिति को असम्भव कहते हैं। इसका कारण है। भारत और अन्य देशों में समाजवाडी प्राय धनीश्वरपाती है। रूस मे आजकल समाजवादी राज्य है। उसने अभीश्वरवाद का पहुत प्रचार किया। इससे लोग अनीश्वरवाट को समाजवार का आवश्यक श्रष्ट मानने लगे हैं। अनुगयि बों के निर्मासों ही थौर यात है पर समाजवाद के गुद्धरूप का ईश्वर के विरोध स्रोर स्त्रीकार के साथ श्रनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। आधार्य मानर्स विवेचना मे प्रपच के कत्ती सगुगा ईश्वर की सत्ता नहीं है। पर ुनरे अनुसार भी ईश्वर ना निपेध समाजवाद के लिये अनावरयक हैं। जो समाज बदी नहीं हैं वे भी अनी श्ररवादी हैं। अनी श्रर पाद का बाहुल्य पिछली दी शताब्दियों की विशेषता है। गत दो राताब्दियों में महाज्य का ज्ञान ब्याश्चर्यजनक रूप से घडा है। षात की थात में विमान शबकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा हुबते हैं। इत्या भर में विजनी की गति से एक स्थान का म्माचार ससार के बोने बोने में पहुच जाता है। चनने हिरने चिन बोलते दियाई देते हैं। हजारों भीओं की दूरी से यहा हुआ शब्द इतना राष्ट्र सुनाई देता है कि प्रतीत होता है कोई सामने पास बैठा हुआ बीज रहा है। सम काम मशीनों से होने

( म्ह ) लगे हैं। मतुष्य को बुख करना नहीं पड़ता। कहने म देर होती है पर करने में नहीं ? वडे बडे इजन जहाज व दूक तोप मोस्र श्रीर टैंक पटे में तथ्यार मिलते हैं। आटा पिसता है करड़ा बनता है। सामान रुक्तते हैं सब मशीनों से होता है। पहुंखी

पित्रयों और ब्रुक्तों की सृष्टि बदलदी है। पशुओं श्लीर पित्रयों की नई नई जातिया छएन की गई हैं औ पहते देखने सुनने में नहीं थाती थीं। पृत्तों में जिनके फूबों का एक रग था उनके अनेक रग हो गए। एक पीदे की कई जातिया हो गई है । जिनके काटे थे उनके काट नहीं रहे। आकाश में जो दूर दूर के नत्र दिगाई नहीं पड़ते थे अब दूरवीनों के सामने प्रत्यक्त हो उठे हैं। जो रुमि कीट साम भाजी में पानी में कथिर में रहते थे, इन चर्म चल्ला से दिखाई नहीं पडते से केवल तर्क गम्य थे, उनका सारा रग दग प्रत्यत्त हो गया है। ज्ञान के इस अभूतपूर्व उत्कर्ष को देसकर बहुतों को तर्क के सामने ईश्वर भागता हुआ प्रतीत होता है। इसके प्रतिदूत अन्य विषेचक वर्तमान काल के स्दमदर्शक क्रान से अतीन्द्रिय ईश्वर के दृढ विश्वासी हो गए हैं। उसके निस महान् ज्ञान और सामर्थ्य का पहले परिचय न या वह अब अनुभव में आने लगा है। आणु अणु म असकी महिमा सप्ट होती जा रही है। इस विषय म भाहे मतभेद हो, समानवाद के कारण ईश्वर बिश्वास में कोई विष्न नहीं है। जो लोग ईश्वर मक हैं वे वर्णाश्रम वर्म के माननेवाले हैं।

जो लोग देशर भक्त हैं वे वर्षाध्रम वर्म के माननेवाले हैं। स्मृतियों में वर्षाध्रम धर्म का प्रतिपादन है। उनमें दिवाह यह राज्य धर्म आदि का वर्षन है। जोग सोचते हैं समाजवादी इंड्रायमिक नहीं करने देवे। ये बहा को नहीं करने देंगे। विवाह के पंचित्र धर्म को भी नहीं रहने देंगे। केवल स्वागे पीने का प्रव प करेंगे पर साना पीना ही सब कुछ नहीं है। यह सब क्ता है न यहाँ के नाश की । विवाह की पवित्रता को नष्ट करने की भी उसकी इच्छा नहीं है। यह उस पर भूठा कल हु है। समाजवादी वा असमाजवादी कोई भी राज्य शासन विधि के साय विरोध न होने पर किसी सम्प्रदाय के कामों में एकावट नहीं डालना पाहता। मगवान् का भजन वर्तों का अनुप्रान और पति पत्नी का परस्पर इड एक रसं प्रेम, भूमि मिल कार-लानों पर समाज का अधिकार होने से, विना अम के पूंजीयल पर अर्जन के रोक देने के कारण श्रमिकों को अपने शम का पूरा लीम पहुँचाने से कुछ भी कम नहीं होता। समाजवादी शासन में इन धरों का पालन सुविधा के साथ हो सकता है। पर्णाश्रम के शुद्ध स्वरूप में भी कुछ उन धर्मों को आवश्यक मान किया गया है जो उसके सहचारी हैं। पर उससे अवि-भाज्य नहीं । दूध श्रीर पानी मिलकर एकाकार हो जाते है। पर दोनों का स्वरूप-जाल्या-भिन्न है। वर्णाश्रम धर्म में भगवान् का भजन इसी प्रकार का है। आपाततः यह असंगत मतीत होता है। परन्तु कुछ ध्यान देने पर दिसाई देगा कि इंधर विश्वास वर्णाश्रम का कात्मा नहीं है। साहचर्ग और त्रात्मकता में भेद हैं। व्यक्तियों का अपनी योग्यता के ऋत्-सार कर्म करना वर्ण धर्म है। एक न्यक्ति का जीवन के भागों में नियत कर्म करना आधम धर्म है। कुछ हैं जो शिला दे सकते हैं। स्वार्थहीन होकर धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा कर सकते हैं। कुछ शासन का सामर्थ्य रखते हैं। कुछ में भनार्जन की शक्ति है। और छुद में सेवा की। यह सब ईश्वर विश्वास के विना भी हो मकता है। केवल इतने से चातुर्वर्श्य

की एतिष्टा हो जाती है। यह केवल नवीन क्ल्पना नहीं है। मीमोतकों में सुमारिल महुपाद धीर प्रभाकर जादि प्राचार्यों

की है, उसमें ईश्वर को स्थान नहीं है। जगत के उत्पादव ईश्वर या उन्होंने सरहन किया है। ईश्वर ही क्यों इनके अनुसार <sup>चतुर्थ</sup> आशम सन्याम भी अवैदिक है। तीन ही आश्रम हें ? समानवाद के लिए ईश्वरवाद या खनीश्वरवाद खावश्यक नहीं है। महुगा चोर प्रभाकर के चनुवाविद्या के नवान समाजवादी ईश्वर और सन्याम को अनुपयोगी मानता हुआ भी वर्ण स्त्रीर साध्रम के धर्म का पालन कर सकता है। इस भेद के कारण समाजवानी को वर्ण चोर श्राश्रम से बाहर नहीं कर समने। ममाजवाद अनात्मक अनीखर है। सारमक सहित भी हो सकता है। वर्णाश्रम धर्म सा<sup>त्मक</sup> महित है। अनात्मक अनीश्वर भी हो सकता है। परमात्मा का स्थान न होने से पापस्य त्याभ्य पह सक्ते। समाजवाद वा मुख्य कर्त्ताय है राज पर श्रविकार। इसके जिना उसकी सफलता नहीं हा सबती । स्मृतियाँ ने निम राजधर्म का विधान विया है उसका आर समाननारी शासा का आत्मा एक हा स्मृतियों न प्रजापालन राज्य का प्रधान प्रयोजन कहा है। इसम किमी का सब सिन नहीं ही सकता। शासन की रीतिया विजिध है। समाजवादी शामन सारी प्रजा

ईश्वर

ईश्वर

नहीं

का दिवकर है। इय शासन में वेंक, रेल जहान, निल, भूमि प्रीर जगल पर कुन्द्र का अधिकार न होगा । समुन्य अधिकारी होगा। खेती वरेंगे तो मिलवर वरेंगे लाभ होगा ही सबका। मिमलित होने से खेती की पैटाबार वड जायगी। राज्य के द्दाय म विशाल सपत्ति ने भा जाने से मरान शिद्धा चिकित्सा का प्रमन्ध सम के निए होगा । एकतन्त्र खोर लोकतन्त्र नामना में एवं पश्चिरों ने पास इतने भनान होते हैं कि "नना एक

. ( सः ) एक व्यक्ति कितना भी फैल जाय सबको उपयोग में नहीं ला सकता। उधर दूसरी जोर हजारों परिवार पर्याप्र भन न हैं ने

से गर्मा सर्दा का बचाव नहीं कर मवते। समाजवादी शासन यह न होने देगा। कोई स्वार्थ वश वड़े वह काररतानों का खामी धनना चाडेगा, या बहुत से मजदूरों को माड़ि पर एवकर 'स्वयं श्रृत्वित लाभ उठाने लगेगा तो अवश्य दृष्ट दिया जायगा। इसमे प्रजा के हितेथी को दुःख मही तोना चाहिये।

वर्णाश्रम घर्म के अन्तर्गत है विदाह । गृहाश्रम गियाई पर आश्रित है । विदाह की पवित्रता को समान्यान हटाता नहीं । स्वृतियों ने विदाह के जिल स्वरूप को सबसे उदरुष्ट नहा है। जिसकी प्रयोक्त वे जोग औ पत्ये हैं जो उसके अनुमार आवरण महीं करते वह है जिसमें के ही पविन्यत्ती के मात्र से रहते हैं। समाजवार के सिद्धान इसी को विदाह कहते हैं तिस प्रशार

एक का खनेक मज्दूरों पर खिकार अन्याय है उमी प्रकार एक पुरुष का निकें विद्यों को पत्नी बनाना। नाम मात्र के लिये , राज्य की किट में नाथ कराश्वर हैं। पर क्ष्यकार में एक आजित होने से बहुतों की बासों के समान रहना पड़ता है। . भारत में पुरुष खनेक पत्नियां खीर तिक्यत में एक सी के बहुत , भारत में पुरुष खनेक पत्नियां खीर तिक्यत में एक सी के बहुत , भार्त में पुरुष खनेक पति रख सकती है। इससे जी महाई उठते

विवाह करने का श्रीषकार भारत में चिरकाल से हैं इसलियें पत्नी को दावी समम्बना मधा सी हो गई है। प्राचीन वर्म प्रेमियों ने पत्नी के टारंग का विधान नहीं किया। भगवान प्रचलित बहु विवाह को रोक दे तो इससे गृहाध्रम का कल्याए ्। साने पीने की सुविधा के कारण विसी स्त्री को वेश्यारचि न करनी पडेगी। इस प्रकार पवित्रता बढेगी घटेगी नहीं। बच्चों पर अप्रश्य मा बाप का हा अधिकार न होगा। राना भी उनकी देख रेख करेगा। माता पिता के कारण उनके भरण श्रीर लिखने पढने में विच्न होता हो तो राज्य नहीं सहैगा। प्रसमान**या**टी राज्य भी बच्चों के लिये श्रतिवार्य शिता का प्रवन्य करते हैं। यस्तुतः प्रचाकास या पिताराचा है। शिज्ञा श्रीर रत्ताउस पर श्राक्षित है। माबाप केवल जन्म के पिता हैं। भगवान् कालिटास ने इन गुणों से दिलीप की प्रना का पिता कहा है। समा चादी शासन म समाज राजा है। अत' वह पिता है। अभ उन आह्मेपों का विचार करना चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म की समापवाट का विरोधी कहते हैं। बुछ लोगों का विचार है कि धार्मिक लोग ईश्वरभक्त हाकर कमें करना खोड़ देते हैं। वे कहते हैं परमात्मा सब प्रजन्ध कर देगा। समाजवाद में समाजवाद के सिर पर कोई भार वन कर नहीं रह सकता। यह आहेप अयुक्त है। धर्म में प्रत्येक के लिए कर्म आवश्यक ै। गुर्ण कर्म पर ही वर्णात्रम धर्म की प्रतिष्ठा है। रहा परमेश्वर का ध्यान सो उसके करने बालों ने जनहित के लिए जीवन बिता दिया है। निहम्मे पढे रहने वाले साधु सन्त भी हैं जो दिन रात भगवान का नाम लेते रहते हैं। पर नाम जप के साथ निकम्मा रहना उनकी अपनी इच्छा है। शास्त्र की आहा नहीं। वेद ने जफ मात्र को निर्वाह का साधन नहीं कहा। वह चौं ने कहा है - रिक्त वा तेदतद्वार यदीमिति श्रीम की महिमा स्त्रों में भरी पड़ी है। पर यहा कहा है केवल श्रोम धन्र

( ६१ ) फिन है, उससे किमी का भरण नहीं हो सकता। सभनायों के

कुश्र कर्म हैं। जो धर्म कहे जाते हैं। अत्यक्त में वे दुराहाधा हैं। फिसी दूर के काल में उनसे होने वाला सुरा तर्क हारा प्रतीत नहीं होता। कुछ लोग गंधा में नज्जात शिक्षु को वहा हर अपना मनोरथ पूरा करना चाहते हैं। कुछ की लालसा है, जाताथ सुरी से जाननाथ के मारी रख के मीचे दब कर मार्ग तिम्म जांधा । कारमीर के सुद्ध पर्वत पर्वत्र माने जाते हैं उनने के चे शिखरों से गिर उर कई सुक " ना जाहते हैं। कारश ही समाजवाद हम सामराधिक धर्मा हा अनुष्ठ न रोक हेगा।

श्रासमाजवादी राज्य समदायों को हानिकारक कर्म नहीं करने देते। इस रोक थाम से फिसी की हानि नहीं पहुँ वती सनप्रदाय समाज के विरोध में तब चठेंगे जब नन पर ीयी चोट होगी। जब सारी जनता में काई मिलों और कारलानों का छाधेपति न मन सदेना, गाँउ के गाय जब ब्यक्तियों से छिन जांघरे। तथ मठों का जमीवारी भी न रहेगी। मठधारी भी आश्रतों के श्रम पर मोटरों मे बैठकर विदार न कर सकेंगे। संप्रदाय जिरोध करें या पू जीपित समाजवाद ने सारे खनयाँ के मुख्य कारखों का भून से उच्छेद करना है। एक बार इसके लिए मनाम होकर रहेगा । धर्म प्रेमी को इससे चोभ नहीं होगा ! संपदायों के लोग मठों की संपत्ति पर राथ नियन्त्रण रखना चाहते हैं जिससे मठाधीश उसका दुरुषयोग न कर सकें। वर्णांश्रम धर्म और समाजवाद के सगम होने पर भारी छाम होगा । समाजवाद से खार्थिक दष्ट न रहेंगे । योग्यता के श्रनुसार कर्म करने का अवसर मिलेगा। इसके अनन्तर वर्णाश्रम घर्म से कर्मों में कीशल आयेगा। गुकों के अनुसार कर्म का बरए

करने से वर्ण विज्ञता है। योग्यता की पूरी परीचा करके कर्नी क प्रन लगा होगा किर जीवन भर अदी का श्रनुष्टान करना पाहिए पैसा कौशल नहीं जरफा होगा। याज एक ने शिल् देने पा फाम आरम्स किया, कुछ दिनों पे बीनने पर उमे होड़ दर दपटे पे ज्यापार में हाथ डाल दिया, पिर राज्य के दिसा विभाग में लेखक का फाम लिया उस प्रकार आध्यर पित्त हो कर यह डंग फे काम करने से किसी काम में निपुष्ण ना हों होती। इस धारेख करने पर कुछ सह कर भी अपने बच्चे का काम करना होगा आपत्तिवाल वी और बात हैं, साथारण

हणा मैं यत लेकर नियत कर्मकाराण करेगा दी पतित हा प्रायगः। ब्याविकाल से उरहुष्ट वर्णहान राणुक कान से स्मृतियो पे व्यवसार की सकता है िया कर्मापर व्यक्तिया

( ६२ ) चाहिए ब्रन रेविनासी कर्महो सकते हैं। यर उससे जैस

व्यवस्था न होने से सकाण का जाम्युर्य नहीं मानुण्यों " पार्य परस्वर के सहायक तब होंगे जब करने वाल निरोक्त होंगे । विस्ति हाल के बिना चाहते हुए भी एक का कार्य दूसरे की शहाजना न करमा। ररेमा भागों कभी रह जायगी। अत से पनित्रा जानो है। वह को रहा १७०० हो जाती है। त्यामी तपरनी जाला जानों है। वह को रहा १७०० हो दूर रस कर व्यवस्था स्कृति । उन्हें प्रधानन निरास सकते न धर्म में प्रमुक्त करेंगे। अपने धर्म निध्य कर्म के पालन से जानन्द मिलागा बड़ी कथसे बदकर उनकी प्रेरफा करेगा। यह स्पंधर्म ही महिमा है कि समाजानह की सुर्वधाकों के तर होने

था रहे हैं। वनचे कारण भारत य सस्कृति की यहुत कुछ रजा हुई है। जिन्हें साधारण घरों में रहना पटा रेशभी धरत जिनने सारीर की शीभा नहीं बदात थे, जिनका आहार दूध दही पानन गेहू मादि पवित्र पदायों से था, अनेक प्रकार के व्यक्तों के निष् 'जिनको इक्ति में को तन में जो ने निरन्तर शास्त्रों का मनन किया। नये नये तत्र का द्याविष्कार किया। धन का लोग शास्त्रों से हटाकर एन्हे खेती में नहीं ले गया। घी लकड़ी या लोहे की यड़ी बड़ी दुर्फों स्रोलकर रूपया चांदी छीर मोने से बन्होंने तिजीरियां नहीं भरी । पढ़ाया भी तो यिना पैसा लिये । स्मृतियों ने भृति से विका देने वाले को हीन कहा है। स्रविय थीर येरयों ने प्राण देकर अपने धर्म की रत्ता की । स्वतंत्रता की रहा के लिये रोम रोज बोरो से बिश्व गया रहा भूमि का अरह असु रुधिर पी नवा, शतु नी रोकने में डील नहीं की। युद पूद करके जिसे इकठ्ठा किया उसे वैश्य न समाज की रही के तिये पानो के पमान यहाया। मूखे रहना पड़ा ता रह गये, धन देने से भीछे नहीं हटे। भयोग्यों के हाथ में पड़कर जन्म मूलक होने के कारण वर्णधर्म से हानि मी हुई। पर यह दोप पुरुष का ई धर्म का नहीं। आग से मनुष्यों के किनने ही प्रयोजनों की सिद्धि होती है, पर उससे नगर भी जल जात। है। ब्राडालों ने जध से धर्म कर्म के विना रचा पर भाहा तब से शहबड़ी हुई। ज्ञान का अर्जन नहीं निया। शास्त्र वा अभ्यास छोड़ दिया, धर्मोपदेश की शक्ति न्हीं रही और विद्वान स्वातियों के बोरंब प्रतिष्ठा की इच्छा की १ इस दशा में अस्कार कहां ? कहने की आक्षण, खेती नहीं दरते तराज् नही पव इते, पर भीख मांगना धर्म सममते हैं। स्थान स्थान पर बहुते फिरते हैं, ब्राह्मण हैं जगनाथ पुरी काशी हरिद्वार की यात्रा का है दान रीजिए। अशिद्वित होने से धनियाँ के पान रनोड्ये का काम करते हैं। अनेक स्थानों मेप।चक का काम बाह्यकों के लिये नियत सा हो गया है। धनार्जन किसी प्रशार नहीं कर सकते, नज्ज गिने विधिया गिनी धनियाँ के े पाम गये श्रीर मांगने लगे आप एकादशी है आज पृश्चिमा है. रत्ताया, उदर में स्थान हो या न हो, बलडू पेड़ा डाबते गये। मुख्य रूप से दान पर निर्भर रहने के कारण कजातीयों की निन्टा के बिना काम नहीं चलता। कहते हैं उसने क्या पदा है। पूरा

समाजवाद रहेपण मिटाता है पर इतना वर्ष्याप्त नहीं। करों का नियमन जन पामण के बिना नहीं हो सहता। वर्णपर्म में काम का स्वकाम को नियस रपरोगा बल से नहीं करना परेगा। जिस काम का सभाज के लिये उपयोग हैं और उसे एक महुत्य रुचि के साथ कर सकता है तो बिप्त होने वर नहीं होडेगा। क्षि के काम से हटना तथ पहना है, जब उसके द्वारा परिवार का भरण नहीं होता। काम योग्यता के खनुनार मिले, जो प्रयान मनत्री का काम कर सकता है वह उस पर रहे, जो बाल बनाने करहे थोने रंगने सहक वर काहू लगाने की योग्यता रसते हैं

दम्भी है। लोगों के सामने आंधें मृद कर जप करता है। पैसे के लोभ से भूठ बोलते नहीं किककता। बाद्यल समाज के हत्तम जंग-मिर-होते हैं। जब वे गिर गये व च्छिय वैश्व और शूट्र भी गिरे। शरीर सिर के न रहते पर देर नक नहीं खड़ा रहता।

वे इन कामों पर रहें, सामान्य आवरवकताओं को समाज पूरा करता रहे तब प्रधान मंत्री ही नहीं घोषों नाहें और चमार भी अपने नाहों और चमार भी अपने नाहों और चमार भी अपने कामों को नहीं औड़ना चाहेगा । अन खाने के जिये, वहन पहने के लिए, पर रहने के लिये चिकत्सा रोग हटाने के लिये विकत्सा रोग हटाने के लिये हिंदी के लिए पर रहने के लिये चिकत्सा रोग हटाने के लिये हों के साम के निव्यं का प्रत्ये को होगी तब सब अपने कर्म में शब्द रहेंगे। आज आज़ लगाने वाला अपने काम में असल्युष्ट हैं तबके भीजन और शिख्या का प्रवन्य नहीं है। किमंत्रत हमीर गावि सकर्य के लिये असल्य हमें हो किमंत्रत हमीर गावि से साम के हमें हमारे हमार

रस नहीं छोड़ने देगा। आजीतन एक प्रकार का कर्म योग्यतानुसार करने से समाज में पातुर्वरय की प्रतिष्ठा अपने आप हो जायगी। पर्ण भेद होने से कानकल के वर्ग भेद के समान परस्पर विरोध की शका नहीं करनी चाहिये। जन कोई अन्यय न कर संकेता तन वैर नहीं होगा। शुरु अम का फल पाकर सपन्न है, निर्याह की चिन्ता से व्यक्तानहीं फिर ब्राह्मण चित्रय व्यार वैश्यकी सेवा में किमक क्यों होगी। मान अधिकार और धन का मेंद पर्णी में रहेगा श्रम में भेद हैं, फल में भेद होगा श्रम फल और वर्ण दोनों ने भेद का कारण है। शरीर के बड़ों में भेंद है। जितना उनमें ऊचनीच है उतना यखों में है। दिजों को श्द्र से पृष्ण न होगी वे उमकी सेवा के आमारी रहेंगे। जो मान अधिकार स्त्रीर धन बाह्य ए का है वही शहर का हो तो अन्याय है। दो मजदूरों में एक मिट्टी की कम टोकरिया डाले और दूनरा अधि ह नी दोना समान समदूरी नहीं पा सकते। जहां जा जिनेप धर्म है वहा उमका ज्ञान होना चाह्ये । विरोपहता

कमें मूलक वर्ण ज्यास्ता के स्वर हो जाने पर वश परम्परा वे ही पर्ण जन्म सिद्ध हो जायों। कमें का मभाव दम गत्र हाउर सहक रूप प्रथा जाता है। कुछ पोडे होत बेग से रीहने याते होते हैं, उनका समान गुण वाली रिज्यों के साथ, सम्बन्ध जिस सन्ति को व्यवस नराता है उसकी यति क्षाय पोड़ों की व्यवसा तोत हाती हैं। बसे बेग के लिए यहुत कम्याह मही करना पहना। शहरों के परेन्द्र कुन्ते समित्र मक्त होते हैं, पर

के न क्षान का नाम पन्तपात शुस्यता नहीं

( ६४ )
यद नहीं समफ लेना पाहिचे कि सुलम होने से लोग नाम करमा क्षोड़ देगें। जो काम न करेगा वह भरण न कर सकेगा। पहले पावित होकर काम करना हु गा पीछे अध्यास होने पर अस का

षहुत यलवाले श्रीर शिक्षार को भटपट द्वीचने वाले नहीं होते। शिकारा भेड़िये और शहर की उत्तम जाति की कुतियों के सबस्य से इम शरा के अत्तों की जाति धलक कर लेते हैं जो खागि मक भी होती है और बिल्प्ट भी। वह भेड़िये के समान शिकार पर मत्पटत भी है। दूध देने वाली उत्तम गायों और बल-शाली बैलों के मेल से कुछ पीढ़ियों में बहुत अधिक दूध देने वाली गायें जन्म लेलें विशेषश तो क्या साधारण लोग भी देखने मात्र से जान सकते हैं कि इनका वश भिन्न है। कई कार्तो से घशना अभाव मनुष्यों में भी अत्यन्त म्दर है। मारपाड़ के व्यापारियों के कुछ वश इस प्रशार के हैं, जिनके युनक छोटी छायु 🖻 थोड़ी सी पूजी लेकर व्यापार करने लगते हैं। स्पीर कुछ ही दिनों में भारी संवत्ति के सामी हो जाते हैं। ब्राह्मणों थीर सैनिक चार्डायों के बातक वर्षों तक त्यापार की शिक्षा लेकर भी उनकी दुलना नहीं कर पाते। योदा जाति के लोगों का रण्-कौशल बनियों के बस का नहीं। निर्भय होकर रण में जाने वाले राजपूत का तेजश्ती मुख मयडल दुकान पर वैठकर वरण वेचने वाले व्यवसायी और शास्त्रों के गूढ मर्म का मनन करने वाले बाह्यणों में नहीं दिखाई देता। पजान में मरासी नाम की एक जाति है उसके कहें लोग वंश परम्परा से संगीत के झाना होते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे जिस लय साल से गाते हैं उसे देख कर आश्चर्य होता है। दूसरे वंशों के होग जहां वर्षों में पहुँचते हैं वहां दे दिनों में अनायास पहुँच जाते हैं। धभी दूसरे लोग गला सधाते हैं कि उन के फोयन से गले की स्थर जहरी कानों में पहुँच कर रोमाञ्चित कर देती है।

दता ह। . यश कम से वर्ण जय जन्म मूलक हो जांग्ये तथ कर्मी फे सटयारे में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। बालको को स्टर्धर-सपने हा परिचय करना होगा, स्तने से ससके अपने वर्ण के कर्म आ अधिकार मिल जायगा। वे स्वतः अपने वर्ण के नियत कर्मों में रहेंगे। इसके लिए न बल प्रयोग की आवरयकता होंगी न म्रलोभन की। इस समय बस्तुवः सवर्ण विवाह हो सकेगा। यह वर्ण व्यवस्था जन्मगुलक होती हुई मी गुरा कर्म से सुन होगी। केवल जन्म पर आभिन वर्ण व्यवस्था गुरा कर्म निरपेश हो कर कुने की हीन और अयोग्यों के हाथ में बहुत बड़े अधिकार देशी है, लिससे समाज गिरने कमका है। आस्म

में गुण कर्म से वर्ण होंगे, फिर गुण, कर्म, जन्म तीनों कारण होंगे। ब्रास्म की व्यवस्था में मनुष्यों को नियद कर्म करने

( ६७ ) यर्गै के कर्न-की कोर स्वभाव से प्रवृत्ति होगी। बालक के बंश

में प्रयत्यशील होना चाहिए परिएक्य दर्शा में सहज साव से पर्म पालन होने लगता है। अवस्य ही जो गुण सहज बन गए हैं वे सहा के लिए रथायी नहीं हो जाते। विश्वकाल तक रह सकते हैं। पर जब लोग गुण से से बदासीन हो जायनी जो कुन का उन्हा का जिए हो जो हो जायना। बन्म का वर्ण कुन का तक रह मकते हैं। मनुष्य, पोड़ा हाथी बादि जातियों के अवाग्तर मेदों के समान जब तक सवित चतती है तब तक प्रत्येक सवित में गुण कम न होने पर वर्ण नहीं रहता। मेहियों और कुनियों से उत्पन्न कुनों में जो विश्वेष बता होता है वह समज होने पर वर्ण नहीं रहता। मेहियों और कुनियों से उत्पन्न कुनों में जो विश्वेष बता होता है वह समज होता पित के द्वारा होने लगे तो उसमें नह सावा विश्व होता विश्व होता है को सावारण होता है की सावारण होता है की सावारण होता है कर कुनी होता की सावारण होता है कर कि सावारण होता है की सावारण होता होता है की सावारण होता है की सावारण होता है की सावारण होता है। होता है की सावारण होता है। होता है की सावारण होता है। होता है। होता है। होता है की सावारण होता है। होता है। होता है। होता होता है। होता होता है। होता होता है। होत

कुचों की सी दशा ह जावी है। जन्म-मृतुक वर्ण की रहा वंश के

भाजकत की मणित वान्माधित वर्ण व्यवस्था में शुद्ध वर्ष नहीं है। वर्णों का सकर ही रहा है और भगवद्गीता के शब्दों में कुत्र धर्मों का नाश हो रहा है। हैं शुद्ध पर माने वाते हूँ माझर

निरन्तर धर्म पालन से हो मकती है।

( ६८ ) । और चिंगय। विवाह भी शुद्रों में हो जाता है पर समफते हैं माहाणों में । सतानों में चात्र और जाहाण धर्म कैसे वा सकते हैं ?

हीन दशा में जात दशा के धर्म का अनुष्ठान नहीं हो

सकता पर जाय उसमें लिए यत्न किया जाता है तो वह विनास का ने सरण बनता है। व्यायाम से शरीर में चल काता है रोग नहीं सताते। जो पहले रोगी है बारणाई पर बैंड कारणाई सहन्त वह यदि व्यायाम करने बनो तो मृत्यु दौड़कर आयेगी। मणीश्रम कर्म की मृहिमा पूर्णत्या सत्य है। जब वर्णों के गुण कर्म जा से अकट होंगे तब वरों की देख माल का विवाह में पल निकलेगा। मुक्य विवाह का पत्र मूर्तिमान होकर दिखाई देगा। मुक्य पर तेज होगा वाणी में मुद्धिय (वह वह स्वाह का पत्र मूर्तिमान होकर वह से पत्र होगा। मुक्य पर तेज होगा वाणी में मुद्धिय (वह वह से पत्र होगा) वाणी में मुद्धिय (वह वह से पत्र होगा) वाणी में मुद्धिय हो वह से स्वाह कर मुद्दियान वाणी से स्वाह कर से स्वाह कर से मुद्दिय वा वैरय की क्या से विवाह पत्र का कारणाई। सकामूक रोगों

से पीडित कुलों में विवाह करने से जिस प्रकार सतान म रोग प्रत्यक्त होते हैं उसी वकार असवर्षों विवाहों से हीन गुख श्वष्ट होंगे। उस दशा में रूप के मोह वा प्रत के लोभ से उरुष्ट वर्षों के पुरुष का निकुष्ट वर्षों में सन्वन्य घर पान्य से परुष्ट कुल की रोग पीडित दुवेल सन्तान के सन्वन्य के समान स्वान्य है। समाजवाद के प्रभाव से संपन्न समाज में वर्षों के ज्यबंधित होने से, सम के काम सहज भाव से परस्तर की सहायता करों।

होने से, सब के काम सहज भाव से परस्तर की सहायंता करेंगे। अब यहा आऐप उठता है, वर्षा जन्म से प्रयक्त में तह वे गुख कमें से हीन हों वा मुक्त उनमें अपने की प्रयक्त सममने का भाव प्रकट होगा। वे जब समाज की उन्नति का विचार करेंगे तब क्षंग बनकर नहीं करेंगे। माझखा माझखाँ भी उन्नति चिहेगा अन्य वर्गों के विषय में उदाधीन रहेगा। जन्म वर्षों मा व्यवहार भी इसी रूप से होगा। फिर वहीं क्लाह और हेप रहेगा । सारा यत्न निष्फल हो जायमा । श्राज की दशा देखकर यह डर हुआ है। प्रधान रूप से कलह का कार्य बन है। जब कोई धन को पूंजी न बना सकेगा तब बहुत से फगड़े श्राप से श्राप मिट जायेगे। सब कोग आपस में आशिन हैं, कोई एक घर्ण विना अन्य वर्णों के व्यवदार नहीं कर सकता। इसलिए भिन्न वर्ण का होने पर भी समुदाय का हित सीचना ही होगा। जो वर्णों की प्रतिष्ठा नहीं चाहते उनके यहां भी कर्म विभाग रहेगा । अध्यापक, व्यापारी, सैनिक, घोवी नाई रथ चलानेवाले सब रहेंगे। क्या ये मिलकर कमा नमाज के हित का विचार न करेंगे ? धोवी, नाई अपने वर्णां के हित को ही देखेंगे ? श्रध्यापकों और सैनिकों की उपेज्ञा करेंगे ? यदि ये मिलकर समु-दाय का हित ध्यान में रख सकते हैं तो वर्ण क्यों उदासीन ही जार्वेंगे ? स्त्री पुरुषों में भी जन्म से भेद है। यह कमी मिटेगा नहीं, विन्तु इतने से दोनों का स्वार्थ विरोधी नहीं वन सकता। वर्ग व्यवस्था का शुद्ध रूप श्रत्यन्त उसत दशा का है।

चप्पं व्यवस्था का शुद्ध रूप फरायन्त वक्तत वहरा का है। जय तक वस दशा पर नहीं पड़यते तव तक समय के खड़ामार कुल फेर-जार करना होगा। घात घनेता वेरों। में म्लेक शुरुष के लिए चीनिकों के समान युद्ध रिक्ता धनिवाय है। जिनमे नहीं है वे भी अनिवार्य पनाना चाहते हैं। मत्येक देश को पड़ोसी देशों से बर है। पता नहीं फय कीन ध्याकमण कर दे। खिस देशों से बर है। पता नहीं क्य कीन ध्याकमण कर दे। खिस देशों में कुछ ही भाग सैनिकों का है वह उस देश के मामने नहीं वहर सफता जिसके सम युरुप राखाल से परियेव हैं। इस अवार भी शंकित दशा में युरुपों के तीन माग रख में न जा सब्दे हों और केवल चीन्यों का ल्ह माग ही सेना में हो तो पूर्ण रूप से सैनिक देश का वाम्यण नहीं रोका सकता। जमें के लिए पराधीनना के नरक में रहना पढ़ेगा। दास होकर वर्षों प्रसी पराधीनना के नरक में रहना पढ़ेगा। वस होकर

है। इसलिए जय तक हर नहीं दूर होता त्य तक मिश्र वर्णे धर्म की खापना करनी होगी। ब्राह्मण, बेश्य और शह होंगे पर उनमें चात्र धर्म भी होगा। जत्र छापत्ति आएगी तव शास्त्र, तराज और सेवा छोड़कर शत्र 'को रोकने के लिए चल होंगे। इसे वर्णां का मिश्रण कह समने हैं। सकर कहना अनुचित है। को कुल सर्वथा माझण और शुद्र हैं उनमें परस्पर विवाह होने पर सकर होता है। पर नोनों छुन नाझ चात्र धर्म के, वैश्य चात्र धर्म के वा शुद्ध चात्र धर्म के पालन करने वाले हां तो उनका विवाह सम्बन्ध धर्मों को मिश्रिन फरता है। किसी देश में पूर्णतया वर्णाश्रम धर्म ी प्रतिष्ठा तब हो सकता है जर वह श्रा भय से सर्वथा मुक्त हो। देशों का परस्पर सशक रहना मानव समाज की निचली भूमि है। मनुष्य अब ईप्यी ह्रेप, धृणा से रहित होंगे, हिंसक जन्तुओं की भूमि म न धूमेंगे तब धर्ण धर्म चारो पद से प्रतिष्ठित होगा। मानव समाज ऊँची भूमि पर चढ़ेगा। सडक पर गढ़े हों तो पद पर पर सावधान होकर चलना पडता है। सम निर्मल हो जाने पर रात म भी नि शङ्क भाव से धूम सकते हैं।

ान राहु भाव से पूर्व परिवार, समाजवाद से नष्ट होगा। अर्थ फर्ट अन्वार, अस्याचार, समाजवाद से नष्ट होगा। सहज मैनी से प्रसन्त लोगों का हितकर कायों में कौराल वर्षाश्रम धर्मे से होगा। इन होनों धर्मों का पयित्र मगम मानव समाज के अलीकिक कन्याण का कारण यनेगा।

> द्वारायस्यायस्य इ.समाप्त इ.समाप्त इ.समाप्त